

### प्रस्तावना

सह हिन्दी काहित्य की ग्रायक राम्की सर्वायपुरत रहकी दी विदिन्त बहुनकों से दिये सैदार की गयी हैं। इन बहुनकों है एक: क्यार से पहर बर्प की शहरका में दिएकी पहर करते हैं। इत बह है हभी हवां बहाँ अपने दें सुपन है धार हो स्तरो राहमायुर्व साथी और जीवत की समर्गाहर की बर्चन क्याप्यदेश ब्रावियों से विरेष देव होता है। क्षा काल का राया वसाले हुए हम संगत के नारे कीए गुराने क्षानील हिल्ली की बांबरी में हैते कहनाए हिएे गरे हैं रिकार पारको है। हा कारिय के केव करें, ( र ) बाह्यप महत्रही का कार दिल्ल हो और १ दे ! देश, स्टेश, स्टीर, क्रों के पूर्व प्रांत के बहा में क्षा क्यात, वे का कर्णह को का कार in b leibter eines, gue a bie e er it wice ennige bereit eine file erf कृत्त करावी है .. काराते के कोटक ग्रांतक होता .

कारनाओं के कहुआ में यह दिर्देशका है कि हराहै काई देशे हही दिक्षण का बहुए के बादायन अन्ताह में काइन के बहे हो। के दिल्ला की बहुदार कालों के दिल्लाहिन्स हो के स्टूड्या के काम बहुदें कोई क्षेत्र किया है कि हुए में हैं किया में जिल्ला के काम बहुदें कीई क्षेत्र की किया है

बार को बावतारे कोट नद्याराष्ट्र को उन्होंपूर ब्याहे जन्म अनुमारा बहुँबार के बहुएक के बारे के बालाबा के कुन्स्स



के द्वारा क्रिया था सकता है। इसकी राहायता के न्याकरण की सुरक्षता बहुत कुछ दूर की या सकती है।

पाठों के सम में भाषा और विषय दोनों की रिष्ट से सरहता के कठिनवा की भीर विकास हुआ है। शक्तों की वर्षनी (हिन्डे) में एक-स्पता देवर हुन और व्यवस्थित सन्तों के क्षित्रने का मार्ग पद्दित किया गया है।

इस प्रकार, शिक्षा-विभाग - द्वारा प्रस्तावित नवीत-योजना के शतुसार यह 'साहित्य-प्रकास' प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसोर वाहक-वाकिकार्मी को दिव और खावद्यकलार्मी का ज्यान रराते दूर ऐसे विषयों का समावेश किया गया है जिन्हें पहने से कनका शान पहें, कनवी द्विच परिमार्जित हो और साथ हो इसमें ऐसे पाठ ही रसे गये हैं जिनको पहते समय छातों का मन कभी न ऊचेगा।

इस पुरवक में उप्शव रचनाएँ पाणा-मन्य के वर्ष्य से वनके रचिवाओं में नहीं जिल्ला थी। इससे वन्दें इस कार्य के ब्राह्म बनाय के ब्राह्म बनाय के जिल्ला कार्य बनाने के जिए कभी-कभी विसी रचना को घटाना, बहाना या बहुनना पहा है। ऐसा करते समय नेत्रक वी मुख्य कि का सीन्दर्य कीर वर्ष्य नय नदी होने दिया गया। इसके जिए कनसे समा साँगी वाली है। साम ही वनके पण करता प्रकार करना मन्याहक का धर्म है।

लाशा है यह संग्रह छात्रों को साहित्य से प्रेम क्रमा करने कौर मब्दे नागरिक बनने में कुछ सहायता लबस्य बहुवायेगा। 

## विषय-सूखी

|         | -,n=                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 1.                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ŧ.      | T'arr                                                                            | र, देका देख                                                                                                                                                                      | 7                                                        |
| *       | لامتعا                                                                           | By hy he shift shit Light                                                                                                                                                        | 7                                                        |
| *       | See Sign Sign                                                                    | * to be regaling the thinking                                                                                                                                                    | \$                                                       |
| *       | franke the la                                                                    | Fr moter & miles                                                                                                                                                                 | ٩                                                        |
| 4       | 27                                                                               | المراشية والمراشية                                                                                                                                                               | ×£                                                       |
| ٩       | municipal of                                                                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                          | 24                                                       |
| *       | -                                                                                | <ul> <li>के बॉलक बहुए दे प्रश्नेष्ट देवेल</li> </ul>                                                                                                                             | 77                                                       |
|         | 512 613 41 6 7                                                                   | र प्रमुख्य र है है से बेरिक्                                                                                                                                                     | ¥ 4                                                      |
|         | संदर्भन स <sup>े</sup> १०५१                                                      | So the Same transfer to high                                                                                                                                                     |                                                          |
|         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|         |                                                                                  | 4 5 5 m 2'                                                                                                                                                                       | 44                                                       |
|         | the facility of the                                                              |                                                                                                                                                                                  | 5 K                                                      |
| ٠,      |                                                                                  | 4 2 24 2                                                                                                                                                                         |                                                          |
| * ;     | de la dingle 1                                                                   | 1/2 to 40 / TK 40 4 K                                                                                                                                                            | 7.7                                                      |
| * ;     | stang katagan<br>tang kagan                                                      | 8, 5 m 8mg; 25m6 27<br>8, 5 m 80, ms 80 e 2<br>8 5 5m 81                                                                                                                         | † †                                                      |
| * ;     | Rome Bolo<br>Same of Antigene<br>Angales                                         | के दियम हो<br>भार सम्बद्धी ग्रह्म द्वार के द<br>भार भा क्षेत्रहरू हुए<br>भारत करोदा मुस्लाम्बर                                                                                   | † †                                                      |
| * 2 * 2 | Rome Bolo<br>Same of Antigene<br>Angales                                         | <ul> <li>इ. दम हो</li> <li>शं र ए को लिंद को के द</li> <li>शं र ल को दमके हुए</li> <li>शं र एक को दमके पूर्णालाक</li> <li>शं र तो कुका लिंद है दिल.</li> </ul>                   | \$3<br>\$4<br>\$7                                        |
| * 2 * 2 | mary<br>The fact<br>The factor<br>The factor                                     | द द दम हो<br>भो र एम बहा गिर का ब द<br>भो र भो बमरे प्रत्याह हुए<br>भी मारत करोजा भी हातामार<br>भी र भो बुकाराहर रेजिस<br>सम दे हरह ह                                            | \$3<br>\$4<br>\$7                                        |
| ***     | कार दुर्गहर<br>प्रकार के स्वक्रकेश<br>प्रकार के स्वक्रकेश<br>प्रकार के स्वक्रकेश | दे दे दक्ष हो<br>भी र प्रावशी जिल्ला के दे<br>भी र जो बचने प्रावश हो।<br>भी भी पर करोदा प्रावशास्त्र<br>भी भी भी बुद्धाराष्ट्र देखिल,<br>प्रस्ते देश हैं<br>भी केश कर के राष्ट्र | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |



# साहित्य-प्रकाश

## १-व्यमिलापा

[ दयाम से दर्शों के लिए एक सुन्दर मास्किन्यत्र प्रकारितः होता है। 'चमचन' दसका नाम है। दसमें भी 'इन्यान्द्रदर्श' में बहुत अबदी कविकारों हाना बरती हैं। दस्ती में से यह सीचे हुं बादी ' इसमें भगवान से प्रार्थना की गयी है। इसमें बाही गयी वार्ती को बरने में सदा पाने की कोरित्य करने से सामान्त साहे इसकी बादरा देंगे।

श्में सुमित दा, वह मंगति दी. जिससे रम न कमी विगर्दे : भेष वही हो, नेप बरी है. जिससे १न न टर्डे-४एरें सथा पन दो, परी हरू है रवर्षे मदा देश का करू हफाव का दी, सहदूद माई हाँ पर्देश्व रा क्लि ध्रम द्वर दी, हरें किए ह सील मदादार र ా हर्षे सिखा दी, हो हुन ह हमित का रह



क्ष दिन होसावार्ष ने अबरे दिन्सों को करिका नेते का दिसार विया । उन्होंने की रह की एक करावारे सिंद्रमा मामने दें। की की कान का नाय हो। अवस्तर का कार हामर्थिको हु शाकर का विद्या करहेने दिन्याची।

नाह नाप्त हुगारों का चुंडाकर बहु रवाहियां काहाज हियायों है दिसायां आप से बया—"पूप नाप कोंग हम जिया है नर बाल बाल से हिट्—इन विदिशा को बाल से बैरेटे की हिट्य—पैपार हो आओं है हम बहुन्यक की निल्लास जानने बहु बाला हैते हैं बाल बोड़ने की बाला बारे ही

युष होत इस बिहिटा के जिल को बाल में देंग हेंग ही बह कदका होता में बहुने हुहिहित की हुन्या की दिशाने के मादने सदा बतके उसने कहा, पर बीटा बहुने इसने दक्ष का बहुन हो । जिल हमारी काहा हाई

ही हाल बोहुना, बहुदे नहीं हैं - बूर्गिंदर में बहुद बहाता। बीट हर का बाल कर दिलाने को मानवार राहे हुए - सब होए में हुता, पहें वर्षहुत, हुद हुद दिश्या को हेयारे ही हैं।

हुरिणित के बाग, गर्टी, तेलाता है हैं। चित्र हाण के यूगा, गर्टात हुए तम देश की, रूपको कीत्र तैराजे सावद्यात वर्टी सर्वे हैं, बच सरदार भा है पार्टी हो हैं।

मुंबिहित के बाता दिया, त्रियामम्, के हम देह हो। बातका कोट सारे हुए मार्ग्यकारे को का होत हमा हूँ ही बहु बात दोस के बाताओं का बाता हुई।



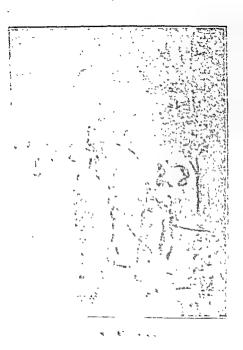



- , द्रोनाचार्य ने राजकुमारों की परीदा किस प्रकार की !
- चुधिद्वर ने उनके किन-किन प्रकों के क्या उत्तर दिये !
   चुधिद्वर और दूसरे राजञ्जमारों के उत्तर से आचार क्यों अप्रका हुए !
- ७. अर्जुन क्यों निशाना सगा सके हैं

द् यास्य क्ति कहते हैं! इस पाठ में से कोई दस धान्य छॉटकर तिलो !

## ३-फूल घोर काँटा

[ यह कविता पविहत क्योग्यासिह स्पाध्याय 'हरिकीय' ने बनायी है। वे दैसारा दही तीव सन्वत् १६२२ में पैदा हुए।

पहले हुद्द दिन ठक व्यप्ते सम्मन्धान ( निवामागद, जिसा पादमगढ़) में व्याप्त पर है। याद में व्याप्त माद जिले में ही सदर कानूनगो हुए। लह्दपन से ही दनकी रुपि विवास पर ही कोर रही। दन्होंने पहुत से काव्य लिसे। दनमें से प्रियम्बास, रस-कलरा मुख्य हैं। दनकी पुटक्ल कविवासों के कई संमह हुए हुई हैं, जैसे—पोल-पाल, पोरो-पीपदे, पुमते-पी दे व्याद । उपाध्याय गए भी पहुत मुनदर विस्ते हैं। ठेठ हिन्दी का ठाठ, कायरिला पृल—ये दनकी दो प्रसिद्ध गय को पुत्त कें हैं। वेट हिन्दी का ठाठ, कायरिला पृल—ये दनकी दो प्रसिद्ध गय को पुत्त कें हैं। पेरान केने के बाद से हरिकीधनी दासों के हिन्दू विश्व-वियासय में हिन्दी के कायादक हैं। वे बहुत हो सरल कोर

इस बिवा में कवि ने यह दिरालाया है कि एक हो पीये में पैदा होने कीर एक ही हालत में रहने पर भी कृत कीर काँटा एक से नहीं होते। इसका कारए यह है कि काँटा अपने में बहुपन साने की कोहिता नहीं करता।

मिलनसार हैं।



निज गुगाची की निशंवे रह से, हैं सदा देश वंशों की की निटा श है ॥ है सहदश दय सहसे कीय कें। हसरा है सोहटा सहनोग दर ॥

दूसरा इ. साइटा इर-गान घर । दिया दरर इ.ट. को बहुर्स काम दे ।

यो दिव्यों में हो बहुयरन की बनक्ष ११ ४ स

६७ सम्बद

क्षत्यक्षाक्ष्यकृतः । कृत्यत्रः यस्य देवताको हे ति वस्य हेवसाको को कृति रहा ।

#### Marying Sa

है। पूज कीर कोटा है जी हजी हजी हजी सकते जनमें हैं है को दिन दिन सामें ने मूज कीर कीटा नम सुदरें हैं जुने नेस्मी है।

का हरे अदिन पुत्रा के सारा कलका रिजाय स्वेत के बहेर का होते हो। का कि कि में रिजार का समय क्षेत्र के सारा कराओं का

रोक रोट, दम्, कार कर चेट, कोल को सम्बद्ध

### ६-गदा शिष्ट

्रिक बाग वे देखाब शापा बमागेलाब है, है जुम्मणेल है बाह्य के जिल्हा बाजे हैं जिल्हा लाख बमाम्बेल (क्षेत्रक ) के बाह्य के के हुआ । बाजे हैं वर्ग के हम गिल्हा बाजे हैं जिल्हा के देखा जिल्हा है हमां कार्य हमागीवां के बहुत जिल्हा के के बहुत



हुझ में शोख-सर्वषर यह स्वाय निवाला कि यदि भोज को मन्या दिया जाय हो में चेत्रदर्व नाता प्रम सर्वेता । हसकी यह स्थात स काया कि मोन मेरे को हुए क्या की ही सन्तर्वित हैं। सहय के लाल्य में हते बाल्य कर दिया । इसिट्ट हमने कार्य में मन्तर करवे थोड़ को क्या हों को ही विद्या, ताकि इसे कार्य दिया कार।

परन्तृ करवा कामी हुआ की तरव लात को और बच्छी नहीं का । करने कुझाशों से बदा कि भीन को मैंने महत्त में तोष्ट्र कामी कोंग मुझ के बद तो कि इसने मीव की माद बाता है। मानी ने द्वा कोंग का बाद किया। करने दव पक जिल्लाक अझाद की दे दिया कि बच्च भी हुआ को हे तेन और काम दो बह तेना कि बह कों के माने सक्य काल के तिह दिया था।

शहारों ने करते की शरा है बाग शीर बाहोते हुए। भे बंद दिया कि भोज की मार दिस्त गया है। हुछ सह बाह तुरुक बहुर काम हुआ। उद्गावें बाद कारी प्रभूति में दुवा कि भोत से कार शुरुष हुए। बहुर का पढ़ी सा है

सरकारी के बाद का ये रहार हिंदा, मदरातक, प्रकृ इंके या का प्राप्त होंगे के तह दलके यह तह हिंदा का वाद स्कृति है। प्रदेश हैंथ सुकृति हैं

क्षेत्र के का कीता व कार्य हैं प्रस्त का भी की हैं रहें कीता में साम के साम के साम कार्य की क्टें बरे : बाकी परनीयम की सा क्यें किय बागाय होता है कि कर प्रथ करोते सब कर विशासन की

वर पत्र बप्तन हो हात्रा नेहीश क्राफर जिए बन्धा । सब

ent we funt !

mpf ner artif m muit, ni gente mut, ich काको से क्यार अराज है है जबते जहाँ बाहिते स्रोतारे हैं<sup>14</sup>

इक्ट कुरूर बारने बाज में बाबोरों । दर्श्य परि हुध हैरी

क्रमणी दर या व बहुदर क्रमण से हैं।" क्या का जिल्हा बहेत बेरोल बेरा। हि बे.मे द्वारत देश सर्वात र दिन द्वारी वनहीं हैं

क्य क्राम क्रामा गए गोने विकाने लगा । बगाँकी बाल्या क्य बार बार क्षेत्र विकास को कि वे लीच पानी है की यह

बन्दर रहा की बाद काम नेता है। बार्ड शामी भारत हुमा आप के देश बार कर बह रहा है। "शुक्रा, नाम बर्ट हे र वर्ष कैने समी. लांचा पर बारि मूने छादि बन्दन 'रापा ना कि में हम रनार स रशीना । नामपु शास तम धार रचन का दश मादिया थी। यह ्रा र वर्ष का राज्य के शाब में बरश दिया विकेश का करिने मुख मार्थि र क्षम समय करावा दिया के तर १८% रहा का । यह मारी बाब बालगा बंधा ह राम द्वार पारत कावी बार बचायर माना शाह कर ा कार तार हुए कहा, "वेश्व को जातना है दि में

पहताना हो गया है। योज उसी के पहल में था; परन्तु उसने मुख को यह पताना उचित न समझ। इसलिए उमने उत्तर दिया, "आप धैर्य पारण कीजिये, पनराने से इन हो नहों सकता। यहाँ एक पहाला आये हुए हैं। मुना है कि वह अपनी शक्ति से मुदों को जिला सकते हैं। वो इसमें पया आधर्ष है कि योज भी किर से जी डडे।"

मुख ने मसन्तवा से एवतकर कहा, "वह महात्मा कहाँ हैं ! में खदी चलकर उनसे विद्या ।"

मन्त्री ने एकर दिया, "झाप सोच में न पट्टे। वह महात्मा फल सपेरे ही यहाँ पहुँच जायँगे और महल में खड़े होकर भोज को जावाज़ें देंगे तो वह हुदाँ की दुनिया से उड़कर यहाँ जा जायगा।"

दूसरे दिन पन्त्री साधुओं का वेप वना और लम्यी दादी लगाकर मुझ के परत में चला गया। मुझ ने क्से दाप ओड़कर मछाप किया और रोकर कहा, "पहाराज, जैसे मी हो मके मोज का कमी जीवित कर दीजिये।"

साधु ने, को बास्तव में स्वयं दन्ती हो या, उत्तर दिया, "दे हुछ, यदि तुम हुके बचन दो कि फिर कमा भोज से क्षुता न करोगे हो में उसे जीवन हिये देवा है, नर्रो हो समझी रुग आवश्यक्ता है?



परतास से नया है। मोन हमी के पहल में छा; परन्तु हमने हुछ को पर प्रजाना हिंदित न सक्ता। स्मिल्यि हमने तत्वर दिया, ''बाय पैर्य पास्य की प्रिये, परसाने से इस हो नहीं सक्ता। पर्ते एक महत्वा बाये दुवहैं। हमा है कि बर बदकी हाला में हुई को निया सफते हैं। तो इसमें बया ब्यायर्थ है कि मोन भी दिस में की तही।"

हुद्ध ने इसल्या में इवहार रहा, "दर प्रात्मा स्वीरिक्ष से स्वाद समसे विद्या ।"

मन्द्री में क्कर दिया, 'मियर कोप में न पहें। बहु महान्या क्षण मदिरें की बही पहुँच आदेंगे और महत्त में महें होंदर मीत की माराई हैंगे की बहु हहीं भी दृतिया में उरकर पहीं मा अपना।'

इसरे दिन क्षारी साहायों का देख बना बीत. राम्यी साड़ी सामकर हाल के बहुत में पता गया ! हुए में समें बाद में दूबर बहान किया और रोवर कहा, "बहातान, रोने की हो नहें बीज का बामी जोतित बना हरीहरें।"

मादु ने, की बालत में नदर्भ बाती हो हो, उत्तर दिया, 'दे हुए, परि हुए हुआ बदन हो दि दिए द्या भीत में बाबूता न मार्गि हो है उसे क्रीटिए दिन्दे हेल हैं, नहीं की बाबदी बार मात्रद्रहरू हैं। माराम से साल्य मार्गि !'



#### **अ**द्भास

- र, बार्च रणको-नक्षाद, शनति, वेथ, प्रतिका, निराहन ।
- य. शहरे बनाने हुए बारदी में प्रधीय करी-शाहर में झावा कर
  - दिया, करि की की, राय के म विकास पाने ।
- भीत के क्यान पर गृहा को क्यो शहय भीत नाम है
   भागी से भीत को कार्र कार्न में मैंने क्याया है
- ६ इन्हें से न को दिन से देते सदा !
- ६. शोश को बादे बर गुळ में क्या विया है
- इस पुत्र कोई कुमार देणी ही कहानी आगड़ि हो जिसमें कोम है किसी के देशी ही हरी बात को हो है.
- 👟 में दे निर्म बाहरी में बहेरव और विदेव सामा बरी 🛶
  - (१) सारम पर्देश रहे एक मेटे ए में मा निर्माश
  - (१) इंट की झाँसे एक वरी।
  - (१) ६४ हे सम्हल हे ल्ला स्वर बरा, 'सर स्टान्स बराँ हैं।'
- क्षितिक्षीत्र करके दे क्ल एवट क्लाफो-
- (१) बर बाल मुलकर कुछ। यहाँ याच्या हुवा की आंच की सील से रासद करने कहा ।
  - (१) रुष्ट ने काँडों को नवर देशा हो होत्र साहते सहा का ह
- १०,४% विकी रिंग्से हैं बायस्य इस्ट बोस्वर होत्हें बाहर करको ल
  - ( ) ) 4) + 4/ 4 + 2 + 4 mm 1
  - ( f . in side of the many processed from 2
  - 紧条条件 医医乳管 计四部分



क्ष हु हो महत्त्वल, मेन को तृत्व दिलार्थ, क्षति ममोद कल कान हर्ष के समुबदार्थ।।



रेशा क्षणा वाच दिया त्यको को प्यारे, जिसे देख है की, भीट कन रीव हवारे ह

دفراني " ه د تا درا ه ده عداد خدمت شد : وه ر د سه تا درا ه در ساقه درا او هد تد جرد هر، فريدرا الاستدار ۱۳۰۰ (ه داد عداد ساه

\*TATE!

हें, क्षार्य सम्माने माराने हें, कारणे हैं, हार, मृत्यद, बाहण ही है, हाए ही दे कहें हैं

 कोश के स्थान पर्व क्षण में ने प्रतिशिक्षण करा है। इसका क्षणें क्षेत्रण है—किरोध केश (काराय ) मेंने से करने पर्व क्षणका कोड़ क्षण्य का को प्रतिकृष्णियों माने ।

1 1- hr & d over \$ 1

2 mm 更大的复数的工作, 由用于电量用

हें, बिरोपी मारण है दिनों हाल होते हैं की को अल्बरने हैं है इसकी के कर नकते.



## बट्टों के साथ व्यवहार

(१) यदि कोई बढ़ा जुलाये तो "क्या" या "हाँ" यत कहो; "जी" या "जी हाँ" कहो।

(२) लोगों को बुताने या पत्र लिखने या धनकी चर्चा करने में उनके नामके पहले पण्डित, पायू, महाशय, मौलवो इत्यादि को उचित हो ध्रवश्य लगाना चाहिये। यदि नाम न लिया जाय, तो "पिएडतजी" या "मौलवी

साइव" आदि कहना या लिखना चाहिये।
(३) अपने से चड़े को अप्रेर नहीं तक हो सके
पीठ करके मत वैठो या पीठ करके मत चलो।

(४) अपने ग्रह, पिता आदि के साथ चलना हो, तो धनसे एक-दो कृदम पीछे रही। यदि वे पीछे हीं, तो रास्ता देकर उनको आगे हो जाने दो।

(प्) कोई काम साथ करना हो तो जो छोटा है, एसको पहले तैयार हो जाना चाहिये। अब्बा तो यही हैं कि दोनों साथ हो द्यात हों। अपने लिए अपने से बहे को मतीचा नहीं करानी चाहिये।

(६) धागर कोई वड़ा तुमको किसी दूर के आदमी को युजाने के लिए कहे, तो वहीं से मत चिल्लाओ, कुछ आगे बढ़कर उसको युजा लो। धागर किसी बढ़े को युजाना हो, तो दौड़कर उनके पास चले जाओ।

(७) कथाया व्याख्यान के बीच में न उड़ो।



सामने पहटे मोजन रखना चाहिये और यदि यालियों छोटी पटी हो, सो बड़ी याली छनके और होटी घपने सामने रखनी चाहिये।

### साधारण व्यवहार

- (१) कोई दमरा आदमी सुबको पैसा, रुपमा, विटाई दे, नो बिना अपनी माना या अपने पिता से आहा लिये बत लो।
- (२) किसी को कोई वीज़ देनी हो, तो वार्षे हाव से मन हो मीर हेनो हो, ता वार्षे हाव में न लो।
- (३) सभ्य समात्र में इकार हेना, खन्दारमा, राष्ट्र में रैगला शलना, अम्हाइ हेना, पेर दिलाहे रहना, हैराला बरकाना, दौन से नाम्बन कारना, कानाहर्म करना, अगदाइ नेना, कान में रीनों या कुलम कारि दासना अगदि दुश सम्भा आना है स्पीट कार्या सावे, ना हैद पर दाय करना वास्ति, बाट कार्य कारे, ना हैद पर दाय करना वास्ति, बाट कार्य
  - ६ बहुत से ऐसे शस्त्र है जिसका बाले करना शिष्ठ लोगों में सरापन सबका जाता है। इसके पार सहित से अपका बोबल शब्दों में बढ़ा करने लाहिए जैसे शिक्षुओं में बनेज का शहने कान सा नदान का संकेत बहने से लोग सबका बाटे हैं कि करा था। है



( २३ )

ारे कि उनके मान के पहले उत्तित किंग्यन रहें। देन किले की के काम माही पर पैतरों कनम दर्में कहीं पैतना चारिये हैं प्रमानकारण में बीमबील की कारतें हुए कारती कारते हैं।

६. इट एक में बहरायों हुई कैनकीय में बादे हुम क्यों हक नहीं कार दे हैं ६. इट कारों में कहिन कीर विशेष पार्यकोलन

(क) भी कारती दब वृत्तरे वे तत्त्व केता बराहार करते हैं। (क) वाम वे तत्त्व दक तृत्तक है। (क) तेम ने दब उत्तक तिही।

# ७—जन्मभृति

( यह बहिए। परिष्ठ महाशेष इसाह ब्रिकेटी में हिस्सी हैं। (सम्बर परिषय पहले दिया छा चुंबा हैं)) यह जनहीं बहिए छात्री ये शुम्मनी मामक क्षेत्र से की गई हैं। इसमें बहि में यह दिसाहाया है कि जिस हेरा में हमाना छन्मा हुआ है। इस अपन्त-

दिस्तापा है कि किस देश में हमार करते हुआ है. इस मारह-इदें के समान हुनिया हा होते पुस्ता, देश तो है ही नहीं, उसरे मों नहीं है । बात किस्तुल ताक है । इसी में इस सब की पाहिये कि सारने देश की तम के बहुबर बाहें और सारने कार्यो-कार्यों इसमें से दुलिया में वस्तवी नाम बरें : है

टसी रम्हर्षं कर की सार्थे वन-पृत्ति सर रक्ष न पाली।

रे सराहित्वन के विद्यार्थ,

हिन्दे हिन्दे बात स्वासे । १ त वर्षो बातरन मध्य विश्वया. वर्षो सेत सेता बह-बादा ।



( 88 ) कम - श्रदि की बलिशारी हैं.

धः एरहर से थी धारी है।

रमधी परिधा अति भारी है।

एवि की अनकी हार कारी है।। < ग

रण-स्टायक शान करनाथ क्षान्ता क्षा नुष्य को प्रकार करते वाली वर्ग, सुनाहा 🔾 सुन्त्र क्ष भिष्य कुरुता, सारकार ३ ३ m सम्बन्त है के सारकार को सा साहरीयाला ह

857 CYES

👣 कार्य सम्बद्धी----श्वाकारीयु बारियों, बैंग्यरु, बाकर्, बाक्स, बेर्ट्, कुम्बर् m.44 4

र, करे प्रशं पूर्व राज्यों है एक हैंचे हो हती के करे छही 🗕

रेक रेटेन की स्टाइ समादा.

医碘丁酚医氰酚酚测定甲酚钠矿。 Car Nate of winds and grint i

鞋 "我里,就能有什么你,我不知识,不是只要,我们也以是是

६. जन की बन है स्ट्रेट टेक्टरेंच कर दर्**े हैं** र

१ तमान स्वीति है हुई से हैं है नेप्त बन्द के है

em () & Son engle () level left a group & goog ;

201

=-राग धार का ह्या

E Fat Fill of grad applied after all is any off the \$ दे सामादित के रहते हा है। सा मानव है। इस ने साहक to kning, of the sale and a back the has been their



 इ.स. किया कि दिला क्ट्रप्रिंग्ड के पारे में साथा नहीं रहा सकता।

च्द्रपतिह के माना-विका मर पुत्रे थे, इसलिए पाना साम की एक दाई उनका पालन कोपण काकी थी। इसके भी स्द्रपतिह ही की क्य का एक लड़का था। यह दोनों को सुद चाहती थी। दोनों लड़के साम ही स्वात-पाने और स्टेलते-कुद्रते थे।

एवं दिन शत को रन्धीर मलदार केवर आपने आक्षा में निकास। परते यह विकासदित्य के कोटे में पर्नेचा। पेचारे भोजनकर गर्मेंग पर केटे हो थे। दनकोर में लाहे ही उनकी गर्मेन पर देनी कलगार भागी वि रक्का सिर पह में आल्य हो नया। कार्रे बाले देख गात की लिटों केटे-परिते कृती।

परमा इस नाम होगी खड़ाबी की सुनाबन मेरी मैंडी इस सीच वर्ष थी। इसारक नहता में नीने की सामाह सुनाबर की बड़ा सावतर हुआ। १ हहने में एवं नाई हाई पान काले की सामा १ कामा है। उसने इस बाला की कारण हुआ। १ नाव हाल सुनाबन बेलार कर में नाम हो मर्थे। यह भाग नामी कि जब कार्या में विपाला दिल्य का साम बाला है। तर वह कहरतिह बा को कीलान कोहोगा। उसने स्थाबन के बाबा। बाला और उसने माने हुए बदरनिय की दिया दिया तथा अपन से बुध बम्हे साल



वर्षों न रस्ता । तद वह कमखनेर के किन्ने में पहुँची । वर्षों काशाशाह नाम का एक सरदार था। पन्ना के

समझाने सुप्ताने से इस सरदार ने च्दयसिंह को अपना भतीना ब्दलाकर अपने यहाँ रख लिया।

वरीं टर्दिस बढ़े हुए और तब वे विचीर के शता

### सम्पास

१. बनवीर ने उदयदिह की क्यों भारते का नियम किया है

२. एषः ने उदय को कैमे कवाया !

स्वरने बेटे के सारे जाने पर प्रधा क्यों नहीं शेई !

 अमें बटबाको—मन में बह बाट खटबटी मी, बेबारी हर से बस हो बमी, उस बालक के ही दुकड़े बर दिवे।

 प्रमा की ही तरह पदि किसी जूनरे केवक के स्थाय का हाल दुवाँ मादम हो हो लिखी।

<! मीपे दिसे उदेहरों के लाय उचित विधेन कोही :--

(क) एक दिन उन्होंने ....।

(स ) रोन्डो सहवेगागाः

( य ) बनभीर ने ...... ।

# ६–धीरवत्त की खिचड़ी

[इस पाठ वे लेगा श्वासम्बद्ध हाष्ट्र सुरवनारावर माहर हो। पाद बावरल इलाहाबाह के नामेल स्कूल में देवमाराव है। जिला-विभाग में बावदी रोगाया कीर पहुरता का क्यार मान है। ब्याने क्यों के लिये 'मारत के महुत' नामक एक पुन्तक लियों है। वनमें हमारे हेरा के पुराने कीर



कोर्र रात घर यात्री में त्यहा रह शकाण है। यदि कोर्र हो तो हमें लावन दिखाओं।" वीरयल में किए हो सहाद या हशास काफी था। हरूत एक शहुरण को हैं।चर लाया कीर हरवार में वयस्थित कर दिया।

ताहार ने एस धादमी में रात घर धारों हैं। कान्तर रेंगे करे रहते के जिल्लाका कीर बहुत ना इनाद हेते था बाहा विकाश करतु. यह कादवी बहुना वही में किहें है कारते शह कर रहता रहा । मानाकान कर रह कृत्यार्थे परेया सब सब्दाह हैं कियार पहार गये और रनाय न देने के रिल् कार्य ब्हाना हुँद ने रागे । बहन कीय दिला दे प्रशाह कदरह के बमके दूरा दि हद रात धर एकी के कात्य कीने बहुते की है समने सुनक दिया कि माराज, में उदानों और कारने मान दे किशास की है।यहा बहा । हह शहार में बहा, तकी हैं ! कुछ मा हुए हो दिसान हो जारी कार्य है रहे की हाला राजी को बाहर हुक्के केले. बाल्य बोटी है काफी हुक्के हुक्क All fair evers "

बीरवर गकार वी इनाव के जानि कर इस होत पूर्वेद का द्रावार के साधा था ; बागत कार द्राप्ता करा रिकामा कुर्व - इस्तित बीरक्षण में दूसरे दिश की सूत स्वाम के दिश गृहा के की कीय इनसाय के कामान्यामा बाद कर दिसा !







( 35 )

पाठ-गहाचक

ित में भागी गामामामामाध्य कागरे वे स्टल भा। यहाँ इसने वचा विशा बनदायाचा महाँ बहुना नदी है। दिना यहात से कागरी है।

क्रक्यास

र, शर्म बराहो--बादगाद, रौतास, मस्त, गुरापूक्त, दैवदोय । र, श्राप्ते प्रतामे पारमो में प्रयोग वरे--रपार्च वा काग्न, रवहर्दा

क्षेत्रे, सह देश मा है।

 क्यार् विशे वहते हैं विकार् कीर समा के क्या कमार है विकाल-वल विकार माना कीर नगर का समास कालाको ।

 बह सुनिव कादमी काई में बाद बार पाना के बीतर कैंते कहा वह कर दे का कायहुन किसा की का पाने पहुँचते की है

६) । दो दश में एएको इसफादिलाने बढ़ क्या एएया रिवालन है इ. । बीप्रान का कोई और बुहबुलह सुरुक्ती ।

स. सीरमान मान कार्य कार्य मुक्ताला गुलाला ।
 त. मोबा किया महारो है है एक्से किसनी केंद्र होते हैं है

## १०-रानी दुर्गाइटी



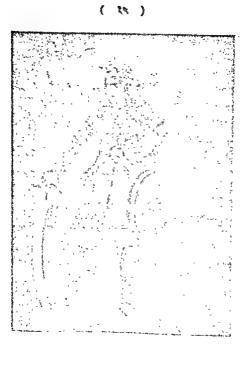



एक-एक सौर लगा। इसके कई एक योदाओं ने इस

समय उसे किले में चले जाने की सलाह दी: परन्त्र रानी ने पहा कि युद्ध में पीड दिखाना ध्वियों का पर्मे नहीं हैं। यह वहीं टटो रही। अन्त में अब बसने देखा कि अब विजय की आशा करना व्यर्थ है, तब हायी हाँकने का **बं**ड़श लेकर अपने पेट में मार लिया और माण होड़ दिये ! इस समय इसके पास इः वीर रह गये थे, जो अपनी नान ध्येली पर रखकर बादशाही सेना पर ट्रा पट्टे और क्रमेक शबुधों को पारते हुए स्वर्ग को मिथारे ।

इर्गावती के मारे जाने पर बासफ खाँ ने किन्ने की चारों और से घेर लिया। बालक बीरनारायण दी महीने दक बढ़ी दीरवा के साथ किन्ने की रहा करवा रहा। शन्त में मारा गया। इसके भरते ही बचे खुचे राजपूत , मरने का विचार करके किले से बाहर निकल आये और बादशाही फ्रीन से भिद्र गये । उपर किन्ने में खियों ने बहुत सा सामान इक्टा करके इसमें जान लगा ली बीर बच्चों समेत इसी झाग में बल मरी । इवर एक मी राज्य जीता न दचा। याँ गढ़-सरदता का राज अक्दर के राय आया।

पाठ-सहायक सहीपा—यर आजब्ध महित ब्रिक्स के इमीस्टुर जिला में एक इत्सा है। दुसने स्वद में दर स्तिय सलाओं भी राज्यानी सी। पालाखरम दही के थे। गर्-मण्डला-दह स्थान मध्यदेश में है। वीप-एक प्रकार का श्रीपार, जिल्में येला मरकर मारा जाता है



हम्म का मेला लगा था। श्रमुमान किया शाना है कि सीम साध्य पानी क्षम आक्ष्मार कर निवेशी में क्ष्मान करने साथे के कियारे दो-शीन मील कर मेला है। मेले के दिलों में यह साथा मेलान सुल्लार हो काला हैं। कियारी के कियारे दो-शीन मील कर मेला है। मेले के दिलों में यह साथा मेलान सुल्लार हो काला हैं। क्षमा बढ़ा मेला कहावित ही भारतवर्ष में बही साया सेला हो। यो सो हम्म हर शीम से साल बहुता है। बाय स्थान की बारी पान्हें साल काला है। हरतार, करकेन कीर सामक में भी दही मेला साथा है।

यह मेरे के सक्त केट्र प्रमानकों की बीह के मामिनों के सामान के रिये हा मुप्त का महान विचा मामिनों के सामान के रिये हा मुप्त का महान विचा माहियों के रियं कियान माहियों के प्रमानक माहियों के प्रमानक माहियों के मामिनों के मामिनों के सामान माहियों के मामिनों के सामान के रियं क

दिरेट) स्वार ६ राग । ६० तास हा द दिया ६ इड वरीन समाप ११० १ रहा ६ । दीता सदद ६ र भेर दुम ६ हा रही है सक हा उद्योग शाह करहा इड माहु सीमामिकी ६ स्थार हा राजा हा स



( 44 )

इस्स का मेला लगा था १ समुबान विद्या आता है कि तीम लगा थाओं इस अहमार पर विदेशों में स्मान करते आगे में १ इर बारहरें माल पर मेला स्पान में त्यारा है । विदेशों के किमारे दो लीन मोल का मेलान हैं । मेले के लिये में यह साम मेलान स्वाहार को जाता है । इतमा दश मेला कहारित को भारतकर में कोई सम्मन कीलाओं भी लाइस्स का लोगों माल बढ़ता है। द्वार प्रसार को बाग करहरें माल कालों है (स्थान, इस्क्रीन कीं, मामक में बा बारहरें माल कालों है (स्थान, इस्क्रीन

यह मेह है स्थ्य नेवड कारानयों ही ब्योह से पालियों है कारण है नियं हर यह ने हर पहन्य हिया रणाहर हैने में है हम हान पालियों का नियं विशेष गाड़ियों कन्द-कन्द्र सुरुग था जिस स्थानों से आपक पालियों के स्वाह होते हो स्थान था उन्हों पर दिसों के लिये स्वाह होते हो स्थान था उन्हों पर दिसों के लिये स्वाह होते हो स्थान था उन्हों पर हिसों के लिये स्वाह शहर स्थान में उन्हों पर है है जिस हम से सिहा शहर स्थान भी पालिया हम हम से सुरु ने हम के सुरु स्थान पर ने दिसा गाउँ

'प्रदर्शकान है । . ने से इन्सेन्ट्रेड्ड के विदेश के पर महाने मनार १८ (स्ताया विद्यानको है नी कोप पून के अपहीं में महां हुई तकाने जाह ने स पर माह सम्बामियों के अस्तरे बोदोन्यादा श्राण



शालग रोयर भटकने लगती हैं। भूले-भटकों को स्तरं-सेवक हनके साधियों के पाम पहुँचा देते थे। इस काम में इन लोगों की मत्यरता देखकर चिच मसस हो जाना था। नवपुचक कौर चालक जिस नत्साह के साथ लोगों की सेवा करते थे, हक्ते हुए लोगों की रत्ता करते थे, बह महांननीय है।

कृत्य मेले में बहुत से लोग एक महीने तक तिवेणी के किनारे रहते हैं. ऐसी का विचार है कि माम भर वहीं रहते से बहत पूछ्य हाता हैं कुछ लोग वसन्त-पंचया तक हारता?

इस प्रकार के मेला में जाते से पिश्व-मिश्व महार के आदमी शतके में धान है। उनके बहनाय, उनकी बाल-हाल, बान नाल उत्था वित्त मा बात मा दून होती है। हमें नाश्चिम के तब प्रेम महा में तब जितनों ने यो बातें विश्व पा कि स्वयं क्षान पूर्व हैं से पुराने जमाने में ये के इसीलां पाने ये कि लाग बहु बहुं बुजियान मन्दर की या मुने और उनमें लाम लगा के

74 P 48

कर भिन्न करण है जा " व नक्षण्यक केंद्र अंत दे

a company and a company and a company and a company a



परवर को पियलाकर मोम बनानेवाली ! म्राद खोलो हो मोडी बोली बोलो, प्यारे ॥१॥ रगहाँ-ऋगहाँ का कहुआपन खोनेवाली।

की में लगी हुई काई की घोनेवाली॥ सदा जोड देनेवाली भी दृश नाता। मीडो बोली प्यार-बीज है बोनेवाली ॥२॥

र्हों में भी सुन्दर फूल जिलानेवाली। रखनेवालो किवने ही मुखड़ों की लाली॥ निपर बना देनेवाली है विगड़ी बातें।

होवी है मोटी बोली की करवव निराली ॥३॥ त्री स्पगानेवाली चाइ बढ़ानेवाली।

दिल के पेची वार्ली को सबी वाली।। र्फतानेवाली मुगम्ब सब ओर अनुवी। मीठी बोली है पोदे फ़लों की बाली ॥४॥

पह जाता है परों बोच रस सन्दर सोता।

प्यारा बनना है बन बसनेवाला वोवा॥ इम जाती है वैर-पृष्ट की आग घवकती। मीठी बोली से है जन पर जाद होता ॥५॥

#### सन्तर

१. सर्घ रहरायो-कहुआरम्, प्यारन्योव, बरहृद्द, बनुहो । र. अर्थ किलो और अपने बनये बास्यों में प्रयोग क्ये<del>-प्रां</del>- -हारे, इसही की लाही, भीडी के ही है कर पर कार होता।

'परपर को पिएकाकर सोस बनानेशाकी' और 'दिल के पेचोले ताकों.
 की तथी ताली' का मनकब सम्माखी।
 इस पाठ के पहले से ग्राई क्या शिक्षा मिलती है।'

५. मीडी बोली से बन में बसने गत्य सोना दैने प्यास बन जाता है।

६. मीटी बेली बोटने से दूसरों पर वैसा प्रमान पहता है है

पूरी क्विता याद करके सुनाशी।
 स्प्रीनाम किसे कहते हैं ! उसका प्रथीन कहाँ होता है !

१३-मकडी

िहारके तिराक परिवृत्तं सूचनारायण रीतिन, यसन पर, तर दोने हैं। साथ गयनमें टहार्ट-पुन्य, उन्नाय में सम्यापक है। याजको की तर्ण का जायको (नदीय रूप से ट्राम है। इसी सं सायको तिमारे हुई मुन्नका से वानका का नृत्य सनसहताब होता है। ये उनका यह याप से पदाने हैं। ४-की भाषा यसनी हुई सीर मुहाययेकार होनों है आपको (नदा हुई पुनकी से

हुद को सुन्तर किया के किया कि ते सकाई कोर मुननी विशेष मिस्छ हैं। दांचन ना कविता मा मन्त्र हैं इस पाठ में लेक्स के सक्दा के दिया में 1 नमें हम लाग

राज ध्ययने घरों में इच्छा धरत हैं। बढ़ा सा तानने योग्य धार्ग जनसारी हैं।

श्वत्वाची हैं] इसटे-सोटे जीव प्रत्नुकां में पक्तरी भी एक यहा विभिन्न प्रति है। एक साथ बिलक्कर रहतवाड अन्तुकां में मक्तदों का देशों सब में जैवा हैं बुद्धि और रहाद्वा में

सकड़ी चींटी, वर्ष तथा समुद्रश्लों स कहा चहुंदर है। . सकड़ी की एकाय जाति का श्रीदक्ष, अप समुद्रश्लाति

मकड़ी की एकाय जानि को डाडकर, शए पशुष्य नानि को किसी मकार की हानि नहीं पहुँचाना । चन्कि उन्तर पारकर रमारी सहायठा करती है। जितने पकार के कोहे-महोहे दुनिया में हैं, इन सबसे मकड़ी की दुरमनी

है। वे मकदो को धौर मकड़ी छन्हें मारने को हरदम वैयार रहती है और खुद जब वह किसी जन्तु पर इमला करती हैं तब ऐसी मयानक हो जाती हैं कि यदि इसे भाउ पर बाला शेर कहा जाय तो अनुचित न होगा। साथ ही जब कोई ज़बदेस्त जीव उस पर हमला करता है वब तो वह कोने में दुवकती हुई या जान लेकर भागती हुई एकदम भयात्रका की मृति वन जाती है। मक्तिएगें बहुत फिरम के जाने तानती हैं और उन्हीं की सहायता से शिकार पकड़वी हैं। मकड़ी के जाळे तो सबने देखे ही होंगे। वह अपनी राल से ऐसे शब्दे-अबदे जाडे बनाती है कि देखकर द्रंग रह जाना पहता है। जाके पायः गोल होते हैं और इस तरकोव से बनाये जाते हैं कि कोई इलकी वस्तु, जिसका बोझ वे सँभाल सकते हैं, धनमें पढ़कर नीचे नहीं आ सकती। कुद जाके कोठरोतुमा होते हैं । ऐसे जाले दो दीवारों के कोनों, हुनों की टहनियों या द्रष्परों के वासों में वनते हैं। प्रत्यंक जाले में तीन पर्ते होते हैं-एक जपर, एक नीचे और एक बोच में। जो पर्त पहले दो पर्तों को

परस्पर जोड्वा है वह बाहरी दीवार का काम देवा है।



अण्डे देने की ऋतु में वर्र इनका विशेषरूप से शिकार फरती हैं. क्योंकि उम अवमस्वर यदि कोई मकदी हाथ लग गयो तो फिर छन्हें छत्त बनाने का परिश्रम नहीं ज्ञानापड़ना शिकारका हुई मकड़ों के विलाकों ही वे अपना घर घना देना है और उसी में अखडे देनी हैं। इन थएकों में तो बड़े विकलने हैं, वे उसा मकड़ी की खाकर पुष्ट होकर समय पर दाहर निकल आते है। इस प्रकार ये वर्रे प्रश्रदियां का केवल जिकार ही नहीं करती, बल्कि **एनके** घरी पर भाक्ता कर छेना है। मक्टिया का. लंसार के सम्मूण जीवीं से तो शत्रता रहता हार उनका आपन में भा में ज-जो जा नहा बहुना यदि बनक यहाँ काई कानुन है ता यहाँ कि "जिसकी लाडी इसका भेम । मान लोजिये एक मकड़ा ने वह परिश्रम सं एक जाला तैयार किया, दूसरी मकड़ो उधर

उसके पीछे पीछे सुराख के बाहर तक चली जाती हैं। यहाँ पहुँ बते हो वर्रे घूमकर उसपर एकदम पिल पड़ती हैं और हंफ मारकर उसे वेहांश कर देनों हैं। फिर उसे अपने हते में है जाती है।

मागती हैं, पर मकरी उसका पीछा नहीं बोहती और

हैं तब मैंधेरे में मकड़ी यह समभक्तर कि शायद कोई मनली आ फ़ैसी हैं. चट से उस पर इमला कर देती है। इपर वर्रे अपने को भवगीत सी दिखलाती हुई वाहर को



षाड-सङ्ग्यक

भमादुरता = वरावनारन । कोटरीतुना = केटरी की वरह । स्पिति = त । राज = एक वरह का लाल । एकप = हक्या होना ।

अञ्चास

महदी मनुष्यों को क्या तम पहुँचाती है। उने होर क्यों कहा था कहता है। और मन के समय वह क्याना थान कैसे बचाती है। महदी क्यान शिक्षण वैस पर उट्टा है।

. सहदी के बारे का समावट में कर जिल्ला रापों बाली है ! . सहदों के दुशमन कीम कीम १ में हैं ! तीर दरें उसके साथ वैवा

स्पवद्यस्य करनः है ।

. सिंहका का उपन और इस कराय सहस्र क्या समानते ही है सर्पन का स्माने इसके अर्थिक स्मानकारण स्थापन के समान

, **अप ब**रवाओं—प्रतार १००० । १६ तता पुरस्या, वह ते, हाप - **सबले ह**ारह तथा है। तथा १९६० थेत

. मेचे लं. ० व - - व - - - -

(\* 15-9 · 5° · ·

्छ सक्कारण अर्थ प्रश्नेत्रहरू कार्यकार प्रश्नेत्र

१४—भारतेल इंग्लिल का वित्तमांत्रियता

 कुछ कॅगरेडी, फारसी कीर सरकृत से बातुवादित हैं। कार भारतेन्द्र इटियन्द्र के नातो है। इनका एक बहुत सुन्दर बोवन चरित्र अपने ओड़े दिन हुए लिखा है। इस ठेळ में इटियन्द्र औं के स्वभाव का एक ओट केंग्र दिन्याना गया है। ]

भारतेन्द्र भी स्वमाव ही से बड़े विनोद्गिय ये। वर्-भाषा में भिसे भिन्दादिली (सभीवता ) कहते हैं, बह इनमें कुट-कुटकर मरो थो। सनेक मकार के कष्ट सहकर भी थे असक्ष-चिक तथा ज्ञानन्द-मान रहते थे। खाइति भी ईरवर ने वैसो ही दी थी।

साहित्यां वार्य ग्रुक्ति पण्डित अस्वितकाद्दण व्यास ने तिल्ला है— "दृर से लोग इनकी मणुर कविता ग्रुन आकृष्ट होते थे और समीप आ मणुर स्थागुन्दर जुँपपावे बालवाली मञ्जुल सृति देलकर बिलहारी [होते ये बालवाला मंद्रमके पिन्ट मायल, नझता और शिष्य व्यवहार से वर्शदर ही लाते थे।"

क्पनहार से नशंदर ही जाते थे।" बान्यकाल में थे नहे पंचल थे। हुँहरों, इसी तया चलती माड़ी पर चड़ने-इडने का ऐसा बीक या नि माख की मो परना न करते थे। पत्रकोशी करने हुए

भाख की मों परवान करते थें। पत्रक्रोशी करने हुए एक बार 'फेंट्वा' ॐ (कट्येप्पर ) से जो दीड़े को 'सीस सपदी' ॐ पहुँचकर दम लिया। गलियों से दीवारों पर

कीनी स्थान काछी के पास प्रतिद प्रवत्नाका अवक पर हैं दीनी में सनुसानः पाँच श्रील का क्षत्रत्व होगा।

कोस्कोरस i से ऐसे चित्र बना देते थे कि रात को लोग रर जाते थे।

जगहायजी की फूल-रोपो इतनी बड़ी होती यो कि

हममें एक आदमी दिए सकता था। इन्होंने एक दिन
ऐसा मदन्य किया कि स्वयं इस टोपों के मीतर जा दिएे।

इनके दोटे भाई ने सर लोगों से कह दिया कि जगहायजो की महिमा देखों कि इनकी फूल-रोपी आप से-आप

चतती हैं। देखते-देखते टोपी भी आप से-आप चलने

लगी। सब लोगों को बहुत आधर्य होने लगा। अन्त

में मारतेन्द्रकी ने दोपी इतट दी और सप पर इस

पमतार का रहस्य खुल गया। लोग हैंसने लगे।

पहली हाईन हुँगांजी में कुल्स-रे' (Fools day—

परकार का रहस्य जुल गया। लाग हसन लग ।

पहली झमैल कँगरेज़ी में 'फुल्स-हे' (Fools day—
मृत्रों का दिन ) कहलाता है। दूसरों को इस दिन मृत्र्वे बनाने का भ्यास किया जाता है। पारतेन्दुजी ने कई वर्षे तक इस मकार के सफल पयल किये थे। एक बार इन्होंने वहें धूम-धाम से विद्वारन निकाला कि विजय-नगर के महाराज की कोंडो में एक योरपीय विद्वान् आये हुए हैं, जो मूर्य और चन्द्रमा को आकाश से एथ्डी पर खतारकर सबको दिखलाईने। कोंडो में काशो की कींचकमेमी जनता की दहों भीड़ हुई। पर जद वर्रों कुद नहीं दीख

र पहांपनिक इन्स को इन समते ही बल उड़ता है हमा गुड को विस्ते प्रकाश निकारता है।



पर घर घम सेदक ने 1र खोला, वर राई देखपर रैमता हुगा दौहा लौट ध्याया: धीर खपने रवामी से वडा कि श्वाय साहत देखा हिन्दी से बडा कि श्वाय साहत हमसे मिलने धाये, वद राहोंने बडा कि पहने मेरा पैमा लाखी, को तुपने मेरे लिये भेजा था। इस यबार ईमी-यज़ाक के शह धीतर गये।

सारतेन्द्रको वी इन्त रचनाओं में स्ववे इस स्वधाद का परिचय किन्ता । बचान्त्र दो दोहरी कारणों से यदि निराणा का पुरु किल्ला है ना कर संख्या को है

The contract of the contract o

e e e e e

· 4



( ५५ )

नहीं किसी ने लाल विद्याये।
\_ भोती नहीं वहीं फैलाये॥
सागर के भी नहीं काण हैं।
नीली चिट्टियों के न दाग़ हैं॥



पके फलों का बाग नहीं हैं।

पियोबाला नाग नहीं हैं।
देवों का दे आंत नहीं है।

भाक गड़ा जो कहीं-कहीं हैं
आसमान के नहीं शाल हैं।

इस सोटे हैं, कुछ विशाल है।



## बन्यास

. क्रम् रतझको—लाल, चक्रफेरे, सर उसकी जाँखों के सारे, चंद्रमति । . निम्मन्तितत पदों का क्रम् अपनी सरल भाषा में जिलो :— 'क्रों दूर हैं, क्रों पात हैं। कुछ उसल हैं, कुछ उदास हैं॥'

'स्टा रात में ही हंसते हैं। लान्हों में प्राची बसते हैं।'

रे. "कुछ उत्सत है कु≲ उदान है" तथा 'ईश्वर ने यह लोक बनाये" े हे स्ता तमस्ते हो '

## १६-- ज्वार भाटा

[यह पाठ डाक्टर महेमानान गा का रचना है। आप मधुरा विकान सन्तरण गाव के उनवामा थे। डाक्टरी पास करने के बाव बाद कीला मा माका डाउ थे। जी व के साथ ही कावको देश कोडा अदशा का उटलामा के पुमने का मीका मिला था। इसमें चाउला पाठनत बहुत उटा-चटा था। आपने समाल हा दशा का जुड़ाते हा विवय में वह पुलके लिखे हैं। चान में उदह साम नाज का उत्तर में आपने पान देश का बहुत मा क्या दखा हा था। जाते का दुस्तक में आपने पान

समुद्र का शता चर्या के तथा भाषा स्था हरता है पूर्णमा का बंद भारता है। कर गर्था भूमि को बंद प्यान है इस ब्रिया के बार अंदर है। जो उनके पत्ने पहले के श्री के को लेडिने शांक का भाषा कहता है। इस नेपा में क्सा स्वाद-माधा का भारत गांस बनान विशासना है।

स्थल को भीति जन में भी अनेक वयनकारा हम्प हैं। तुम्हारे विच का आक्षित करनेवालो सहुद में अ



सकता। तु मेरे सापने क्यों डॉग हॉकता है ? तेरे हैंह पर को कुद एउक है वह सब मेरी हो कुग है। यदि में तुशसे विस्रुख हो खार्के तो किसो को तेरा सुँह भी दिखायां न है। तेरा झाकार ही कितना है ? स्विक से अधिक २,१६० मील! हुम्मने तो धरालत हो कई गुना बढ़ा है। वह ८,००० मील हैं। तुम्मे केकर घरातल क्या मसन्न

रोगा द आकार में तो केवल उनका चतुर्याश हो है।" यह मुनका चन्द्रमा कहना है, "में चार्र जैना हैं; परन्तु हैं तो निकट। चया मुने नर्दा मुना कि मित्र 🕾 जिसके निकट रहता है वह उसा वा अधिक प्यार करता

हैं। इस दिन प्रश्तित पर ज्योशिष्या हा एक सभा पी। इन्होंने एक पत्त्व से सेगं तेग हम का अनुमान लगाया था, और निश्चय किया था। कि सूर्य उने उन्दर्भन विकास समा है। परन्तु भीत दिन प्रश्तित की आक्ष्येण करना मेरा जन है आर में इसे प्रयाशिक कभी न होड़गा ।

कराता है आर बहता है, "त्यो हवा तकरार करते ही ? सुम दोनों हा के लेब का में जुनह है सूब महाराज का कुपा के जिप में मबदा बनका वॉरक्टमा के ता रहता है: • १८४ व गाउप हो है—सोल को सुक्य नहीं है हर

अल्डिक व्यवस्था है।



दिन में हो पार क्यारा-भाटा होता है। ध्यायास्या भार पूर्णिया को छल का हटान क्यांक्य न्याँर शहरी को कम होता है। ध्यायक्या ब्योद पूर्णिया को सूर्य-एउट रोनों को ध्यायक्षा-शांकियाँ विशवकर कल न्यांचली हैं धीर शहरी को केवल एउटवा वह शांका है।

एक साल में जोन देश में या। शानशाश्यान नामक नगर सहुद तर वे पास हा है। वहाँ मेश निवास या। सहुद के किलाने प्रनान यहाँ स ४८' दाशन शास्त्रक शेंडी है। इसा व प्यान पर देश कर में एहा व दिन नेशा-मारे का नकारा दाना वरत था। दान में शाला पा कि नियन सका पर सहुद था। जा किला में पा विश्व स्थान करते हो। अर्थ पर व न प्रान्दन प्रकार करने स्थान करते था।

पुष्ठि स्वास करहे अर्थ को अपने प्रश्नित होते.

स्वारत प्रा
्या स्था क्ष्मित करहे । प्राप्त के का अर्थ को प्रश्नित है। स्था प्राप्त को अर्थ के प्रश्नित है। स्था प्राप्त के का अर्थ को प्रश्नित है। स्था के प्राप्त के का अर्थ को प्रश्नित के प्राप्त के प्राप्त के का अर्थ को प्राप्त के प्रा



 आवारी बलकाकी कृतिह कारते शहरते हैं अधीन करिया कर एका क्षात्र करते हो, देश अल्वी, धार्मिक्ट कर कराई, डी. हॉक्ट )
 अल्ब्लिक कर्मिक केंद्र कर्मा देशों क्रियोग्या कर्मिक क्षात्र के लिए,

कृत्या के स्टीर दरकार ।

५. र्राप्त क्रिये बहुते हैं है हाहाहारा, हैकर शहराका है

## १७-यावस प्राप्त



्र शय कोहबर बोली, "बहाराध्र, यह बढ़ा पृष्ट सहवा है. इ. स्पर्व दियी करराष्ट्र एर क्यान न टीडियंगा ।"

पालम से पता, ''बोर्ग किला लड़ी, पा पता मेनसर पालक है। समयी सक्तिके लिए हुएसमें दिनां

महार राष्ट्रक में भेता क्यों ।" हमको मौत्रोते लगो । बोली, "इसलोगों का सक-कोर

रे की रामं रहि राज का कार में करो कि गरेहैं।"

मान्य में बका, "बाराव का इन करिए न होता. दिन्दी करवय शतहरू में र पाका"

दिन बहुदा राज्य या आशोदात १६१ वह वहा देखा राज्यों वी वहून राज्य वार ०४ दिन शायन दक्षाह भीरे साहरी सावध के जायन वाल सामा वारहेंगा ।

The state of the s

मिल्ला कर्रे बहु राष्ट्रा १ ८८१ हो ६८ १९५० हो । स्मित्र कार्य कार्य एक एका १८५० हो एक होई। होई।

रेडर दो दारेल एकट कार र कीर राग्य हिला ह महत्राह के एकट रहत र

्री रहर दर क्यांक र के नह साम्माक है इंक्रुंक प्रकार के के नह की रहिंदी राष्ट्रमान हो इंक्रिक कहून र कार के प्रकार हो के काल प्रवाहत के इंक्रिक प्रकार कार्य कर कार्य का कींग्र कार्य काल इंक्रिक प्रकार का का कि प्रवाहत हो होगा प्रकार हो



पहार परी बालक क्यी सामगा 'लाएउट' बी सक्षवता में परवर्ती सद्याः 'बारगाः दीय' हुद्या की ईमा के स्त्र को परने भगव में चार्रातपुत्र के सामनितागर पर देंग ।

### RITAPITE E

willand - ne es diet une an der ge i febe g minnen भारी प्राप्ता है, अभी के शाम कर शहर सता का

Externology of the country of the property of 4.६.४। सम्बद्ध । स्टब्स इ.स. १९५० १९५४ अ.स.स. स्टूर स्टूर स्टूर स्टूर स्टूर स्टूर Elai erer ge

#### 6.17%

2" 1754 TA. 45. 8 "

In wester which we are ever a few attractions

there er .

BE THE THE RESERVE OF SILVERS OF THE PROPERTY. 28 6

A facility company of a company of the contract of the contrac

美国 化电路 化二二 一 有 美本 等 "一年天"的 更级 · 其、直心、自 电正 分配 \$ 1 to 1

4 mar 4 82 7 4

and the firms town



रैं। जर विराश्च के बारे इन्होंने स्वयं वस दन का व्याधम खिया था, निसयों धर्मादा पुरुषोत्तय ने अय दिया था। करहे हैं, क्या भी शास्त-पृथ्णिया के दिन दमा से पोहित कोई २४ दक्षार बादियी मनोद्यायना पूर्ण करनेदाले कायदनाथ की सहायता हुँदते हैं। निश्रिता विकत्न हों का दूसरा नाम बामद था कायतानाथ हैं। इस पर्वत के सनेक कड़ी-पृथ्यि पैटा शीटी हैं. जिनके सेवन से बर्म सनेक कड़ी-पृथ्यि पैटा शीटी हैं. जिनके सेवन से बर्म सनेक कड़ी-पृथ्यों पैटा शीटी हैं. जिनके सेवन से बर्म

रर्भमान समय में वर्त का दूरियों को एक स्साह शार-पूत्रों हे दिन ऐने म हना हे रहते रागी राष्ट्री हो णाहे हैं। इसाई ताथ के इब का कार में दकाबार स्वासी माही है। इसिंटर शाह पूर्त व दिन याद का केर कर रूप रही तीब रायद का का है। है। अर्थ प्रकार - इत्तरीय सीम बहुते हैं कि इस एक एक कि कि देविय क्रिकी lega e ene jae ein lengent em ? fem **एरंड इ.स. १८१७ है। १८६ व १९ विराद १५७**व कान दराहे एक दश ह को हत्या छालाइ हात्या Berichte e tiefe eine betrett er mit eine er to be bet be bet beiter vie fe the and which we extend to weeker TUTO IN WHITE OF WATER OF BUILDING dure a er er to femile material en f



वरी है। दहीं पर हैगारराय पर्वत है, बरी से प्रमध्य का व स्थान वतलाया जाता है। सुद्ध द्र तक पृथ्दी के बीतर-भीतर बरने वे दरश्या समे ग्रप्त-गोटावरी भी कहते रै। इस नदी के दर्शन दे लिये महाल जला कर भींदरे में प्रमुक्त काला स्टनारी। यही विदि लाग का एक परंत भी हैं, किसे करायुका साध्य पता बाहा है। विषयुर-सारास्य में लिया है—दिवयुर पर्दत के स्वर में सम्मेद नामश होर्ध है, वहाँ पर मीटानी में हुनी देशी रदादित दी दी । उस रदाम की दुर्ज पर्देश दरते हैं। रंगरे रूप्त में एक का भाषत है, दिस पर जाता नाम हे रुद्धरात्र में हरून त्य दिया था। विकास को परिमाध कार कार कीत की है।

[क्ष्मणुष्ट को विश्वास सारा कार मील की हैं। किसी प्रद्रीका से उसे क्या सगता की हैं, जिसमें दृष्टी समुद्र कर क्लि का ब्यामन्द्र माना है। क्यान-क्या कर समेक किट्ट को हैं, को विशेष कर करना कीर की हैं राजाओं के ब-कार्य हुए कर के मेरे हैं। इससे करना के राजा क्ष्मणाम की विशेष स्थानि हैं। राज्य क्ष्मणामिल्ल को प्रदी का से : काम विश्वास में जीन जाने काले हैं। किसी को सामा की स्थान की की किया है। किसा के देश के की सामा की का क्ष्मणा की हुई। हुई।

विष्तुर दे १६० शीहर दशकारे चारेहे, दराष्ट्र दरारे दे १२४ दर्शीय की अधिवेश दिश्यों है, वे सुक्



मस्त-मिलाय के जियह हा एवं वहारा है, जिसे छात्रण-बराही करते हैं। बसव उपर धव मन्दिर बना दिया गया है। बहुर्गक यह क्षण एक्निएड़ी बा खायब विय रहा हो। वंगक । बना बना धोर बाई स्वान उन्हरक नय नहीं। बन्द न्दर्ग प्रतीय अली ब हिए प्राप्त पा पारत न्द्र ने किन्द्र को सेर करता

सद वासह का जावकर तुभर रक्षर का सेर करता सभीए जान वरकार असावत कानक हुएद का बचान ही चुका है। बासस दून काण व्यक्तर करिंदा-प्राम्म क्ष् वराज है। यह एक कृत पार का वेदी चुहान क्ष्म द सीना है। यह एक कृत पार का वेदी चुहान क्ष्म द सीना है। यह पर का का प्रशास की है। जिसह क्ष्म द सीना साम क्षम है। जिसह क्षम द क्षम क्षम का साम है।

हुत काराव श्री शह का



( w<sub>i</sub> )

ैं विष्कृत से बीत्र शे मही बहुती है। और उनका साम करों लोज होता है के विष्कृत में बाहुतारी के रिलाम की बीजकीत से दर्श और स्टान

भ विषयुद्ध में बामधाियों के लियाय और बीज-बीज से दर्शनीय रक्षान है। उनमें में मानुनिक दृष्टि से द्वार कि स्थान को स्पीनेट वह स्वति हो है।

े राष्ट्राची वशकाओ-समीवासता, कार्यवन, कामान, बाधलाताय, करोह । विश्वातीनात शकते से कवित विशेषण नगाओ-

ृिष्ठमचे रैपाल स्वत्य कार्याल कार्य वेशोधुरी विद्यास्तरः वै रहतेकाले हैं। कार्यने व्यावस्था कार्य वास्ति यह का स्वतुत्र रित्रों कर कार्याद्व विद्या है। स्वात्यक कार्यायों काल का यह विद्यालये हैं। स्वाद कहें क्यापी का्यत है। वाद्यों के रित्रा के विद्यालये सुनु को क्यापीक सामी करनेती गुरु के लिया है।

कित कोहरा को कार है है। कार की को को में हुई तुवत हो में से हैं में में है—क बार में क्लांकार, दिन में को ना, कतुरा भागा, विकार मों है, शंकाम कोल, काविववार कीट का दिखाएड स्थान किलाड़ कीट के का दुल्ला कह काल कीट के का दुल्ला हह काल करा दिवकार कार का देखकार को काम की मुस्स्य है। दिका कहा है। इस पुरुष की का सकत की सहस्य की सम्माद स्थान

कोड़ों के प्राप्तात वे का है । सेंदर्श करों से बहुत एस्ट्रें की कोर्ट्सिय कर स्था

संबंध कर के नहीं के एक की की लाग कर करा है। कई हमके किसे मदें, पर माद कुल में हिस्सेश को हिस बीस्तोकायर माद के की मातुकों से जम् १८८३ है। से



भीर क्हाजियों के रहने के स्थान भी धना दिये। रनानेवाळे के नाम के अनुसार ही नये गुन्वारे का नाम जिपलिन' पहा।

प्र श्रोर लोग गुन्बारे में सुपार कर रहे थे, दूसरी भोर इन श्रादमी ऐसा हवाई-जहाज़ बनाने की धुन में ये जिसमें गुन्बारे की तरह गैस भरने की अरुरत न हो ; बिल्क की चिड़ियों के सटश हैनों के सहारे बड़े। गुन्नारा गैस मरकर बड़ाया जाता था, इसलिए बसका आकार भी बड़ा बनाना पहना था। बहुन सुघार करने पर भी बसमें कई एक ऐव थे।

अवार हवीं शताब्दा के अन्त में अमेनी के अवदावद और अमेरिका के लिनियन्यल नामक वैद्यानिकों ने इस तरह के हवाई-जहाज बनाने को कोशिश की। लिनी-पन्यल को इस सफलना भी मिली: फिन्नु एक बार हवाई-जहाज बिगड़ जाने के कारण वह पूर्वा पर गिर तर गर गया। फिर इंग्नियद के प्रसिद्ध आविष्कारक सर हिरम-मौकिसम ने भी नेशा की, इस सफलना मा पायी; पर विशेष लाभ न हुआ। इसी पकार अमेरिका के भोषे मर लॉगले ने वहाँ का सम्बार से माड़े सात लाख रुपया क्रेकर हवाइ जहाँ न बनाने का बाड़ा उलाया: पर पेवारे असफल रहें।



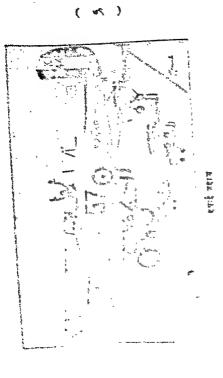



ज्यकार ने भी इंग्लैंड से भारत तक इवाई जहाज़ पर दाफ होने का मर्बंच कर लिया है।

पाठ-सहायक

इन महिनो दाम के दरते में मनुष्य दो लो शमन हम आही है उठे प्रन बरते हैं। चिहियातुमा = चिहिया की लाह । जिल चीर की काष्ट बिहिया की कार होती है उसे चिहियानुमा करते हैं। इसी मकार के दुन्हें बोन्दों छम्द निष्टे हो उन्हें रिस्तो ।

दाश्यास

ि मर्प राष्ट्राची की। इनका स्पीत चानी पानरी में करी-देव,

शांक बनाने का बीहा उठाया, हुर्यटनाची, धनशक निकना । ि वर्मनी, झानित छी। वेदिन दर्श हैं ! इन देशों के दिन-दिन सनुष्यों

में द्वारे-क्षुए रमने दे स्पन्त पारी है र रै. भाषीय बाल के और कालबन के इवार-नलपी में बमा चारतर है।

 दिन देश के इसारं-क्रांश का क्या रागृह है की। उनका बहु माय बदी बहा है

्री दिरेपद के द्वार बदार सक्तर कर कर है हो है जब गेंदल करा से हाँ विदेशका बारता है का बदार की। किसी है।

🍕 क्रिकेट है क्रांस निक्ष प्रस्त को दिहिल्ला अध्यक्षी है यह हुएन की बदाबराम ही बदा कहते हैं है

## २०-मपुन्मकरी

दिसके हेन्द्र द'वहद होदयवहाद ६५६ हेन्, रन्तुन, दिन्न Emitet (met efte ) g. cant. g ! mied. min um बही दसकी, व बन् १००६ की हुन का १ अल्पाद रेन्द्रों के बर्पर दिल्ला कोत्रहरू कमूरण होते. विदेशक महोद को सहिन्दी। बुरू बाल्य रहा हुन्साम والمعاشري والشابي منشا هارد وشاها هذه ها شددان المعهد



( (2 )

अब तक काम न पूरा होता, कभी नहीं सुसताती हैं! "प्या करना है मुक्ते ?" बात यह, बहा ! जानती है बत्येक ! सुद्र जीव हैं ये सब नो भी, हनसे कितना भरा हियेक !!



दरशे हैं, देशे एडकी



है। बतुराग = देम। निर्माख = बनाना। विषेश = शाना। उष्णदिन = यर्ने दिन। सार = ताव।

#### ष्प्रयास

. इयं यताओ-माता, कला-कुशलता, महान ।

दे द्वर्ष स्ताओ श्लीर अपने बान्यों में प्रयोग करो-सुष्ताती हैं, सुद्र बीद, ग्रीध्मकाल, कर्तन्य-कर्म-यथ-अट, कर्मवीर, अल्प-शान पूँची में !

रे. मधुमन्त्रियों के परिश्रमी होने का सबूत दो।

मधुमिक्सियाँ हिस प्रकार मधु इक्हा किया करती हैं !

मनुष्य की उप्रति में कीन सी क्स्तु वाषा डाहती है !

रं परिश्म करना मनुष्य को किन किन जीवों से खोराना खाहिये ।

रेख पाठ में आए हुए विशेषण खाँटो जो किसी धँदा या सपैनाम
की विशेषता प्रकट करते हो।

### २१-सर गङ्गाराम इस पाठ के लेखक प्रविद्य बनायसीदास पतुर्वेशे.



राम शी इस वक्त अमृतसर में कोर्ट-इन्स्पेक्टर ये। लाला दौततरामनो चारतव में इमारे संयुक्तशन्त के सहारनपुर विके के रहनेवाले ये और पोद्धे से पंजाब में जा बसे ये। पण्ट्रेन्स पास करने के बाद सर गंगाराम टावसन-काळेज, रहेकी में दाखिल हुए और वहाँ से १८७३ ई० में इसी-नियरो में बचीणे होकर लाहीर में इझीनियर नियत इए। कहा जाता है कि उन्होंने उसी इस्तीनियर से आफ़्रिस-चार्ज लिया था, जिसने उन्हें क्सी पर से एठा दिया या । भारने बहु परिश्रव हं साथ भारना कार्य आरम्भ किया, जिससे मरकार आवश् योग्यना पर मुख्य हो गयी. मद सन् १८७५ हं वे विनय आफ वेल्म भारत में पचारे त्र पंताब-मरकार ने लाहीर में उनके स्वागत का प्रबन्ध भीगंगाराम को सीवा । सन १९३३ के शाही दरबार के सुपरिष्टेब्हेच्छ आप ही बनाये गये ये और हमी अवसर पर आपना मो० आहे: इ० नी स्पाध मिली थी : गर १९१२ रें के शाही दरवार का प्रदेश भी आपकी सीश गया था और हमके हपलल में आपको एम॰ बी॰ और की उपाधि दिली यो। इसके सिराय लाहीर को सुप्रसिठ ऐतिहासिक इमारतों को परम्यत का काम मो ११ वप वक बापकी देख रेख में हुआ था। लाहीर के राजकुमार-



(८६) किये न्योन का एक इकड़ा और दे दिया। श्रापने नार में पर्योन लगाकर पानी को ऊपर बठाया और कियों के द्वारा स्मार्थ करीन किनों के द्वारा सारी जुणीन की पानी से तर करू दिशा वंतर ज्यीन लहलहा वठी । यह देखकर गवन बेस्ट ने इसी तरह की ज़भीन के ४७ मुख्बे और दे दिये। इस ज़्यीन को यी सर गंगाराम ने इक्षिनों और पशीनों की मदद से जलमय तथा उपजाक बना दिया। नेस फिर पया था ? खेती के कारण लच्नी आपकी चेरी रन गयी। इस जुबीन के ज्ञास-पास गाँव-पर-गाँव आदाद

रोने लगे। विजली के कारखाने जारी होने लगे। श्रव भार जाकर वहाँ देखें तो होटे-से-होटे किसान के भरीपड़े में भी विजलो की रोशनी दिखायी पहेंगी। भव सर गंगाराम इस तरह से मालामाल होने लगे

रेंब इन्होंने दान-पुण्य द्वारा अपने घन का सदुपयोग करना भारम्प हिया । सर से पाले बावका ध्यान विधवामी को दुईशा

की और बाकपित हुआ और आपने उनके लिए एक सहायक समा को स्थापना का । पंत्राव में ही नहीं बंगाल. उद्देशा. संयुक्त पान्त इत्यादि में भी इस सहायह समा को शासार सुल गयो हैं। भाष सर गंगाराय की टान-शीलना के बारण २५, २६ इज़ार रुपण मृति वर्ष हमी पुष्य कार्य में व्यव हो रहा है।







दे रवापुर गाँव में संवत् १५६४ में पैदा हुए थे। वे घर-भेकर राज के मक हो गये थे और अब तक अवित रहे फेसच्य का गुल गाते रहे। उनको रची हुई पुस्तक सम के बुदा दिय है। उन पुस्तकों में रामचरित-मानस के अविरिक्त कावती, इच्छा-गोशवली, कवितावली, विनय-पत्रिका, दोहावली, कनको संगत, पावती-संगल, सरवी-रामायल आदि पहुत प्रसिद्ध है। क्वोंने संवन् १६८० में काशों में दारीर स्वागा था।

भीवे 'रोहावजी' से कुछ चुने हुर दोहे दिये जाते हैं। दिने मिलनेवाजी शिला कमूल्य है।

उजतो मीठे बचन तें, मुख चपजत वहुँ कोर।
स्थोकरन यह शंत्र हैं, परिहरू बचन कहोर॥ १॥
कापु-कापु कहँ सब भलो, अपने कहँ कोइ-कोइ।
दिल्ली सब कहुँ जो भलो, मुजन सराहिय सोह॥ २॥
देखसी कबहुँ न त्यागिये, अपने कुल की रीति।
टायक हो सी काजिये, ज्याह बेर अरु मीति॥ ३॥

देवसी कबहुँ न त्यागिये, अपने कुल की रीति ।

दासक ही साँ कोजिये, न्याह, बैर अरु मीति ॥ ३॥
भावत ही हुपँ नहीं, नैनन नहीं सनेह ।
देवसी तहीं न लाइये, कज्ञन बरसे मेह ॥ ४॥
देवसी को कोरित बहाँदे, पर कीरित को खोय ।
दिनके मुख मिस लागई, मुपे न निर्देश पोय ॥ ५॥
नीच चंग सम जानिये, मुने लिख इलमीदास ।
दोलि देव महि गिरि परन, खेंचत चड़न अकाम ॥ ६॥
नीच निचाई नहि तमत, लो पार्व सनसंग ।
सुलसी चंदन बिट्य बित, विष नहि हनत सुनंग ॥ ७॥



# २३-गोपाल-सखा

[स नाटक के लेखक परिद्वत रामचन्द्र शुक्त, एमं० ए०, हैं हो है । बार सरम्पारी माझल हैं । परते खाप काशी के किलेक्टिन रहत में कम्यारक थे । बाजकल कानपुर के कारकर्राहित में हेहमास्टर हैं । शुक्त जी 'नवपुग रिंग नामक पत्र के सम्यारक भी थे । देह नाटक वक्त पत्र से समारक भी थे । देह नाटक वक्त पत्र से ही लिया गया है। मगवान् का किल हुद हुदय कौर प्रेम से ही सम्मव हो सकता है। बरनी भी भी बात का बाममाम करने से बह कभी भी हम पर कुया

े बर सकते। यही इस नाटक का बहुदेख है।] पहला दृश्य

[िहडी याँव का एक काषात्म घर। कृष्य की मूर्ति। एक हिन्दू त वर्ण कात्र रही है। एक बहुका वैटा कुछ रोज रहा है।] विद्यालया हों







( ?? ) .

🕶 ! वे झात्र भी पाडशाला न आरंगे । मैं भी आज व अर्जेण । सुमें वडा डर लगता है ।

रों—देश, दर नहीं। में हुओ वहुँ वा आया करती भीर हे जाया करती, पर किर घर का काम कीन मिता

चनेत्रो—हान्द्री, मुझे येम दो, भैंग से कह देना । गोपत भैंग के साथ पाटशाला वार्तगी, मैं नहीं दरतो। पौ—(हॅनकर) वह पगती, ह बया वापगी। हुसे

विषय पार्टी हैंगी। (रोजन है) पर वेश शोपांत, एक ति पर पहा हैंगी। (रोजन है) पर वेश शोपांत, एक ति को मून हो नवी थी। जंगत में दर कार्रेका हिन्दा-हेगती कुष्ण-कर्मदा को जंगतों में बातकों की पता में दिसा हो करते हैं, कर्मों को दुक्तरना। वे तेसी रहा तेसे। का, हुकी एक नदा माना मिलाई ( यादी हैं)

सेवो रे कराँचा संग में हमारे।

ष्युद्धा के प्यारे, नन्दः दुलारे ॥ खेलो ० ॥ दिय में दमो हम, मन में रमो हम,

दरस दिलाओ प्यारे । हम दिन कीन कीउ-दीनन की,

हुम दिन कीन भीत-शीनन की, बादि गोपाल पुकारे॥ खेली ।॥ गोपाल-पाल है। खेली रे बन्द्रमा, मेन में द्वारे।

मी, बरा इच्छ-ध्यीच सबदूब मेरे मार-सार बहोते १



1 ( 305 )

है। इसे इस के जाना चाहिये। मों ने कडाया कि कर्में वाजी से ही इस बाँग देना। सो में मुखा ही जाता या अपनेर मी हो नहीं हैं।

रूप- मचहुच १ तुम्हारी मी ने हुआ से शाँगने को हा वा १ में बनवासी चरवाहा अला क्या दूँगा १

भिषा, वहरो, जाकर कुछ लाता हूँ। (जाते हैं) गोपाल-(गाता हैं)

कैसी खेल रूप्पो बनवारी ? दिन में दियत दिनों में मगटत

> मोहत युद्धि हमारो ॥ कैमो"" हारत आप जिताबत हमको

दोनन के हितकारों ॥ कैसी ""

कृष्ण (एक मटकी लेकर नाते हैं) सो, और क्या है, यही दही की मटकी हे जाकर दे देना । देखी, अर गाव तक आ गये आगे में न जार्केगा।

गोपाल-गहो हर भीर पत्ने ।

कृष्ण-नहीं मार्ड । गोपाल-बन्दा, न चलो तो सेनो ही ।

कृष्ण-नहीं माई गोणल, अब देर हो रही है। तुम लाआ, मैं अपने बन को लीट जाता है।

[ गोपास जाता है, क्या हाम उठावर जाएगाँद देते हैं और इस्सी क्वाते हैं]



( १०१ )

बिर, में फिर पुकारता है। (पुकारता है) भेषा करेंचा ! रेत करेंचा ! बाबो हम तुम खेरें।

(भे जो साना। जनदेव उटते हैं, हुए रोबर काने तनते हैं।]
वीदाल—(फित पुकारता हैं) नहीं ब्याब्दीने ! नहीं बोबोने ! सुके सुरदेव को रहि में अहा सिद्ध करोने ! हैं बार, दम एक बार ब्योर ब्याब्दी ; बाव में हुमसे हुछ विशेता !

( हुंच हिट्टबंबर देवनों के पर देवनों हैं।) हिंद्य हे—प्यार कोशल है के नहीं को बवला है कर देव केप्यां के पाल किया है, पर दनके हृदय है अंद नहीं है। उन्हें बार कर नहीं हो बकता हैं।

( करदेव कोर कोताम होतो १ एवट करणाय करते हैं १ ) ( पराऐट)

र्षेदर्धे एउ

्बरदेश क्षाप्तारी व नहाको में देश है आते हैं। सार हो हतका इब (इबर होडआ बस्त या में विदे हुंद हैं।)

प्रस्तान करी दृष्ट्रेस, दुधी काल करते हुन हुन् हु सारको सेटा स्कृति काल सामस्के दुधी सामक स्कृत समस्र मुक्तार्थना

בנוני-בכר דבי דבי



( १०५ )

व्यटेर-चलो, चलो, धमी भक्तपवर पालक गोपात दे बाम मार्जेगा । समी के सत्संग से भगवान को भा

रहेंगा ! वह आ रहा है, वह आ रहा है, (पुकारते हैं)-नोपाल ! गोपाल !!

गोपाच-( साता है ) आप है गुरुरेव ! आप करी

फिर रहे हैं ? इम सब विद्यार्थी आपके बिना ज्याकुल

रै। ( वैतन्य की कोर देलकर ) भेग, मणाम।

पुरुदेव-प्यारे गोपाल, गुरु तु है और शिष्य में हैं।

का नो, प्यारे धीकृष्ण से तुम्से किसने मिलाया ?

गोपात-गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता। येरी माता

ने ही हुक्ते कृष्ण-देम मिलाया है। चित्रिये, चन्हीं से प्टेंगे । चैतन्य भेया, आप भी आह्ये ।

छठा दृश्य

ं [ रोगप्त का घर । कृष्य मृति के नामने वयदेव, चैरन्य और

[पटादेप]

वमेला के भाष योगल की माता भारते हैं।] माना-आवार्य, में बेवारो क्या जानू ? इसी मूर्वि

के महारे मैंन मगवान का भेष पाण और वहीं इस बातक को सिखाया । बाइये, इब सब वार्यना करें।

( सब गाते हैं )

हे नाय निम रूप रमको दिलाझो । ( इलादि ) [ पटाचेर



बार, नौरव-गावा ( चार भाग ), विचित्र विकान और महकते हैं। हुत्य हैं। नीचे लिखा पठ 'भहकने सोती' से लिया गया है। इस संस्कृत के 'दितोपदेश' निक्र इसिंद्ध पुरुष के खाधार पर लिखी गयी है। इस बहानी शे पर ने पर यह कात होता है कि खरने उपर भरोसा करनेपालों शे पीता देनेवाले की इसका पल सुरी तरह से सोगना पहता है।

देगप देश में चम्दकवती नामक एक बहुत यहा वन त । इसमें रिरेश स्पीर की बा दी बहुत पुराने वित्र रहते । एक दिन किसी मुगाल की टिए एस मीटे वाजे सुव र पही, जिसे देखते ही इसके हुँह में पानी भर आया। ीरह सोचने लगा, "बारा! किमी प्रवार इस दिए र पांस साने को विले हो बया हो धरता हो ! घरहा, ला बायना, पर्टे इससे मेल कोल हा पैदा करें।" नके सनन्तर गोहर रिख के पान काकर करने खना, गरिये दिव, सब्दें हो रा।" रित्य रोला, "कार्र र धौन हो कौर कहाँ से कार्य हो ! काल परव हार रा हमारे दर्शन हुए हैं।" गोदह बरने एता, शिद्य दें शिक्ष नायक मुदात है। यह दह दिना दिनी करी के रुस दन है सहेला रहता था। मात्र झारही लहत हमें हो आहर यह हुमा है इस्ता दे रावेत हती हर मका। इस सदद देना क्येंट रोग है, कराई संपन्नाहतः माक में निवाहत व्याहन्तं रहते ह सामया है। दिस, में शे स्रोतके ब्रह्म सर्वि में शे



का पदी अपने आ । में से योड़ा-योड़ा उसे टे टेते, विमप्ते उमके स्वाने-पोने का काम चल जाता या। किमी म्यग दीधवर्ण नामक एक विलाव पश्चिशी के मचीं की माने की इच्छा से उस एक पर आया। विलाव की भागा देल चिडियों के वर्ष मयभीत हो चहनहाने लगे। गत कोलाहल को सुन गिद बोला, "अरे ! कीन आता ां" विद को देख विलाव घवरा गया। वह मोचने हैंगा, "प्रमकं आगे से मैं भाग तो सकता नहीं। अब तो षो होगा सो देग्वा जायगा। लाओ पहले इसके समीप विलक्त मेल पैदा करूँ।" विलाव विद्य के पास ना बड़े विनम्न माव से बोला, "महानुभाव, आपकी प्रणाम करता है।" इस पर गिद्ध ने पूछा, "तू कीन है ?" वह हरने लगा, "बहाराज, मैं दार्घ हर्ण नामक विलाव हैं।" विजान का नाम सुनते ही गिद्ध क्रोधपुण स्वर में पोजा, "बरे, तेरा यहाँ क्या काव ! यहां से जन्दी भाग, नहीं वो सभी तेरी खबर छेना है।"

गिद्ध की मुद्ध देख पहने तो विजान मिटपिरा गया: पान्त फिर कुछ सावधान हो बाला, "बहाराय, झाप पहले मेरी प्रार्थना छन है, बसके पदात् पदि सुमें दण्द-नीय समह तो अवस्य दण्ड हैं।" इस पर गिद ने कहा. "अन्ह्रा, धनदी कह, क्या कहता है।" दिलाव कहने लगा, "बहारात्र, में यहां गहा-दट पर चन्द्रायण बद



मिन पिषयों के बचे स्वाये गये, उन्हें बहुत दुःस्व मि। ने अपने बच्चे स्वानेवाले को खोन करने लगे। नेतार को जब इस बात का पता लगा, तब वह जुःचाप नेद के कोटर से निकलकर चलता बना। उपर पित्यों। निद के पर में ध्यने बच्चों की हड़ियां पड़ी देखी, है मैम्में कि इसी दुष्ट ने हमारे बच्चे स्वाये हैं। किर नेता पा, सब ने एकब हो उत्तपर हमजा कर दिया कीर वि मार दाला। इसलिए में कहता हूँ कि अनजान वि से सरसा मित्रता नहीं करनी चाहिये।

बीए को बात सुन गोटड़ कहने खगा, "बाई, जिस दिन हम्मारी और इरिए की विषदा हुई थी उस दिन हैं। भी परस्तर एक इसरे के लिए अवस्थित ही रहे रोते। फिर हमने दिवता वर्षों की कीर कर हम्शरी भैंगे दिनों-दिन केंसे गाड़ी होती जाटी है। मिन, मदस रर्धन के समय हो सभी आपन में अविधित रोते हैं। पहिचे प्रस्ता सन्दरन स्यादित म करें, की एक की मिरे के स्ववाद और इस मादि का इस केंसे हो ? चित्र के बात दे कोई किमी के पान सहा की न हो। राह्मार, में हो सदमाता है कि दिन दशार कीए मेरे निय है, बनी प्रकार इस भी हो । इस हरह बादिवराह के बाद होनी ने दिवडा कर ही और के दह ही उदा मुलार्यह साने छने ।



नारण के दिन अबी होने के कारण में ताँत के बने Ҡ गात को दाँवों से नहीं छूसकता। अब रात तो र दिसी तरह विताको, सवेरा होते हो मैं आकर जाल घर देंगा।" इतना कह गीदड़ वहीं एकान्त में छिपकर रेंड गया ।

सबेरा होते ही पति दिन की भाति जब हरिया बाने स्थान पर न पहुँचा, तब कौए को पड़ी चिन्ता हो। बह उसकी खोज में इघर-उचर उद्ता हुआ उस मेर में भी पहुँचा। वर्रों अपने मित्र हरिए को जाल में इसा देख अत्यन्त दुःखी हो पृहने लगा, "वयाँ भाई, गीर् कहाँ गया १ क्या छसने आल से मुक्त करने के जिए तुम्हारी कुछ सहायता नहीं की हैं इस पर दरिए ने गोरड़ की सब बात कह सुनायी। की आ बोला, "गाई हमने इस नीच को भीडी-मोडो दावों में आकर रसे घरना मित्र बनाया, इसका कल भी रायों-हाय भिया। परन्तु स्तर, इहर भी कोई चिन्ता की बात नहीं। हुए हाय पर टोले करके पेट फुलाकर टेट लामी, जिमसे हिसान दुम्हें बरा सम्भ लापरवाही में खोलहर दाल देशा । इस समय अब में आवाज़ हूँ, तभी तुरस्त इटकर पाग जाना । इरिण ने देसा ही क्या । योर्ो देर में कियान भी

सों जा गया। उसने स्व को परा लान, पर कार्वे हुए



( 235 )

कि काही होते काने वास्तों में इनका प्रयोग करो--प्राप्तका करने पक्ष कर परणा। विद्वितों के वर्ष मस्पीत को परवाले करें। 'वर्षित राज्ये वर्षा' (अपाँत् कहित प्रयान वर्ष है।) 'केंसारापक कीर परिवादयावक विदेशन में क्या अन्या है। स्थार देवर सन्द्र करें।

## २५-हेमन्त

[इस व्यविष्ठा के रचनेवाले वरिव्य गिरियर सर्घा है।

विश्व वन्न क्येष्ट शुक्त करमी, संवर् १९१८ में रावर्शने के

विश्व वन्न क्येष्ट शुक्त करमी, संवर् १९१८ में रावर्शने के

विश्व वार हो में संस्व कीर शुक्राओं में भी बित्रा

ते हैं। वार हो वर्ड, मराही कीर बंगारी माना भी जातरे

कार वर्ण्यान भी बच्चा हेते हैं। बापने देशी राज्यों में

के प्रचार का विशेष प्रचल दिन्य है। क्यापने बहुत की

के प्रचार का विशेष प्रचल दिन्य है। क्यापने बहुत की

के प्रचार का विशेष प्रचल दिन्य है। क्यापने बहुत की

के प्रचार का विशेष प्रचल दिन्य है। क्यापने बहुत की

के प्रचार का विशेष स्थल दिन्य है। क्यापने हिएस क्यापने हिएस की

के प्रचार सामान कारोग्य (प्रदाल, साह का वर्ष द, क्यापने हुएस,

न-प्रविक्षा।]

या रेमन कात रे काया: समने करना राय दिखाया:

सर दिन-धान पडा लाग है, राधि-धान सहुद्या आहा है।

स्टब्ड, दनोरा, प्रशिष्ट प्यारी, रिक्टीपर को हरि है त्यारी ।







उनमें से बुद शुद भी खाते;
चंदरान यों मचे उड़ाते॥
यभी बुदर जब सा जाता है,
बुद्ध भी नहीं टाँट घ्याता है।
यद्य स्वेदिय हो जाता,
बद्दि न शीप्र दिनेश दिखाता॥
स्वेदिय पहले जो नहाने,
बच्च सलित क्यों में पाते।
यरते नहीं हमुद्द को सुस्ती,
- वनकी दहन कर्य हि भी बहरी॥

#### षाट-सहायक

दिषवर-विराह स्थानस्य वी किरता । बुद्दर स्थल वी सुद्दर वधी इन वसूर की रोहब पावर बायु वी साथ से करने करना है ३ दिनेतास दुर्व । पाव स्थानस्य द्वीर अन्य रोहिक वस्तुओं से बना कुछा सुद्धिकर दुर्व ।

## कारण एक में विकास स्टूटर्स होती हैं 1 देखता सुद्धा दिया अनुस्ती से होती

है। बीर इन्हें किए एड्ड में का का गुल प्रेल होता है। इ. हारत कड़ में दिन कीर काल करों बहु कहा हो है। इ. हरता ताइ में काटे में कबरें के लिए क्षेप क्या उत्तर किया करते हैं।

४. रिक्स स्मात का कर्तक करे ।

हरे के इन पर रिएएक एक्ट किएें।



राना ने हावा को कहला भेजा कि हमारी अधीनवा में हवारे यहाँ चित्तीर में रहा करों। हामा ने बचर दिया कि गूँदी का राज्य मेरे पूर्वजों ने खड़्न के बल से जीवा हैं। मैं किसी के द्याचीन नहीं। परन्तु आप पड़े हैं। कहिये तो होली-दिवाली पर आ जावा करूँ। इससे अधिक आप मुक्तसे आहा। न रखें।

विचौर दे राना को यह एकर बहुत अमिय लगा। उन्होंने देंदी पर चटाइ कर दी । पूँदी से हाद इपर ही एक स्थान निमीरिया नाम का है। सैन्य समेव राना है वहीं देश दाला - दली ने इस लटाई का संबाद हामा की पहरे पहुँचा दिया था। हमने चन हुए कोई पाँच ही योगा भागे माय लिये व लाग प्रचाप पट पार है सनदे साने का समाचार कर राना दो न क्या <del>होते</del> पापा। शाषा ने शत का समय वरे ही क्ल-क्रिका ई 1- के **दे**रे पर स्तापा सार। १६४ सीम किन्दुन ह र १४ समार्थकान स्थाप का ने न महरूरे हैं इ. . १६ माधियों न शना के मार्के ही है कर ट 🦠 वर्षे वे भाग गय । गुन्त की कर्जी कहा ं का 'वलीर हीर की हर है। ा पीमा दशते हुन सामान नामान दर ६ ६ भीर सद लाम साम्ब माना सुन ्र राष्ट्रप में स्थित ह



एक मैदान में धूँदो के दुर्ग की एक विही की नक्छ सुरन्त हो चैपार की गयो । उनने ही फाटक, इतने ही सुर्श उसी नरह की और बही यही मब जगहें। छड़कों का मा धन्डा विजीता बन गया खाँद रानानी के पावे वी हाई देवने छगा।

12 28 42 6- 16 1

मा जा न्येट्राचा चाप्यत्त हुए चल वहा है। बद्दा १ जिल्हाचा वदा बदाकता! पाल्या जार्यत्व चाहे दि येट्राचा हुन प्रकार चर्

at at a star man a se







मिक पन्य है! यदि तुम जैसे बोर और तुम जैसे आत्मा-मिमानी राजपूत न होते तो राजपूताने में आज इतनी रियासतें देखने में न आतों! खेल-तमाशे में भी जो भाने देश, अपनी जाति, अपनी मातृ-भूमि का अपमान भौर गौरव-चित नहीं महन कर सकता, माए देकर भी को उसकी मर्यादा की रक्षा करना है वही उसका स्वामी होने का अधिकारी भी हो सकता है।

पाठ सहायक

क्षानंत्र च शहरा

र ज्यास पुरस्त के प्रयोध अधिक ने राज नामा है। सातु सूचि की रह्मा के जिल्ला अपने अवस्था अखेश का दिने हैं। इस रह के पदने में पुरस्ति हैं। इस राजा जाता जाता है। इस्ति ने अपना सातु सूचि के अस्तान के बहुल करने राजा में अप प्र

#### 412501.45

क्षा सरीहरू साम्बर्धीय कार साथ कार का किसार एक साहित्या है। इ.स. १९८९ में का साथ साथ कर कार का

व पानकी संबंध के करण । दूर कर बरवाया !

र बहार हुए हैं। सहस्र के लेल हैं सब कर

ेम ोक्स पूर प्रकल्ध है। अस्तिक स्वास है । इस इस्टर्सिक



( १२७ )

चड़ पहाड़ पर यही पुकारी, मैशनों में यही स्वारी। "धृषा द्वेष सद दर धरेंगे, सब से हिल-पिल मेप फरेंगे ॥" भेष-फौज का साज सजाकर, मेप-दन्द्रभी मधुर बजाकर। सहपत हो , सब काय फरेंगे, भारत में ब्रानन्द भरेंगे॥ दिन में, निशि में, सभी समय में, मन्दर में भी मृद्त इदय में, यह विचार विघों के भरना. "पारस्यरिक देथ परिदरना ॥" देप भाष में आग लगादार, हर कीर करपाद भगाकर, सब पर मेम-बारि हारेंगे. भारत के सकार्य मारेंगे॥ जस में, यल में और एवंब में, रिश्वत दें और दरन हैं, फेटा दो विचार दुन देना. "हर में हर में अंतर कीमा !" "मार्टरे, पर एक इसारा, र्मा दन कर क्रो द्वारा है



## ( १२९ )

### अभ्यास

 कर्य सिल्लो और इनक तासर्य भी चम्माओ — मैम-इन्दुमी, मेम-बारि, मेम-राज्य और मेम-मंत्र ।

राज्यार्थं हिस्तो—अन्याय । सार्वे । यदन । देम-मिठाई ।
 अर्थं लिस्तो और अपने बाह्यों में प्रयोग करो ।

"शृता द्वेष सप दूर घरेंगे,

हद से दिल-मिल मेम करेंगे ॥<sup>99</sup>

<sup>4</sup>पारस्परिक द्वेप परिदरना<sup>33</sup> । <sup>4</sup>प्रेम संत्र किसने मन चारा,

उसने विकय दिया व्यंग सारा ॥"

४. एस्ता म होने से देश की क्या दशा होती है !

्र एकता माहीने से देश की क्या दशा होता है। 'देम के प्रभाव से संसार के प्रारंक काम कही सरहता से ही लाउं हैं।'हसका प्रभाव अपनी सरस प्राप्त में दी !

है।' इषका प्रमाण कापनी सरत मापा में दो। ६. हिन्दुओ और मुस्तमानी के आपकी होय का कारण तिखी।

# २८—ताता का कोहे का कारवाना

[इस पाठ की हिन्निका बुनारी बना काटजू हैं। ब्लाझका को सिन्निकाओं में ब्लाव बहुत हो होनदार है। बन्होंने यह लेख प्रचान से प्रकारत 'महस्वती' विश्वका में द्वादा या। बही से वहां बहुत किया गया है।

द्यां बहुत किया गया है।

श्रमदेश्यां मनश्वामधी लागा बन्दई ये नियामी पारछी

है। परले बद मामूनी हैनियत वे ये; परन्तु बादनीमेहन्तर और
बहुराई से उन्होंने स्थापार में लगायों को सम्बन्ध देवा की स् हाहीने हहा से देवी बीधों ये बनाने वे बारसाने सी गाउं जो

बर्ड (म देश में मधीनों से बड़ी खरार में मही बनायी आधी थी। विदेश व्हांना में देने ही कामगानी में में वह हाई वा बादसाना है। बसी का बएन मोदी दिया जाश है। ]





लेंद् दे कारण ने का वक तस्य — जनशेदपुर



**बौरभातम भी है।** श्रहर की सफाई तथा स्वच्छता का भी अच्छा प्रबन्ध है।

कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के बालकों तथा बारिकाओं की शिक्षा का भी बहुत ही अच्छा प्रवन्ध किया है। शहर के प्रत्येक माग में एक-एक प्राथमिक पाठशाला है, जिसमें दिना किसी मेद-माब के मुझ्त शिक्षा दी बाली है। बालकों के लिए एक हाईस्ड्ल तथा दो मिडिल स्कृत है, तथा बारिकाओं के लिए एक मिडिल, एक अपर प्राथमी तथा कई प्राथमिक पाठशालाएँ हैं। बो कारखाने में काम करते हैं उनके लिए भी कई-एक स्कृत खुले हुए हैं। इनमें भी मुझ्त ही शिक्षा दी बाती हैं।

खेट-क्द तथा मन-बहताव के लिए मी छहर के अनेक स्थानों में मैदान है। यहाँ मारत के प्रायः सभी प्रान्तों के निवासी है। इन होगों ने अवनी-अपनी मिमि- दिया खोल गड़ी है, जिनमें एक-दूतरे से मिहने-जुनने का अवसर प्राप्त होता है। कम्पनी की तरह से भी छुव गुड़े हुए हैं। हनसमानों की मस्जिद तथा ईरगाह, किम्सनों के गिर्वे दथा मिक्तों के गुरदारा है, पर गुद की यात है कि यहाँ लिन्दुकों की सरसा अधिक होने पर भी एक भी पर्का मिन्दा नहीं है। हिन्दी-नारियों की कोई सभा-किति भी नहीं है, वहाँ एक दूनरे से मिनने का अवसर प्राप्त हों।



आरणों तथा वाधाओं से इनके जीवन काल में इनका यह विचार कार्य-रूप में परिणत न हो सका। पर इनके सुपुत्रों (सर दोराव ताता तथा रतन ताता ) ने अपने देश-मक एजनीय पिता के विचारों की कार्य-रूप में परिणत कर अपनी पितृमक्ति का उत्तम परिचय दिया है। सन् १९०७ ईसवी में वम्बई में 'ताता आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड' के नाम से एक कम्पनी रिजस्टर्ड हुई और सन् १९०८ ई० से यहाँ जङ्गल काटना और कारखाना बनाना आरम्म हो गया।

यह कारखाना कई विभागों में वँटा हुआ है। 'कीक' के मट्टों में क्षेच कीयले की जलाकर उसका 'कार्यन' निकाल देते हैं तथा घुएँ से अलकतरा तथा 'सल्फेट आफ एमोनिया' नामक एक प्रकार का नमक बनते हैं, जो खेतों की खाद के काम आता है। वात-भट्टे ( Blast furnace ) में लोहे के पत्थर की गैस तथा कीक की आँच से गलाकर कथा लोहा बनाते हैं। जब यह गला हुआ कथा लोहा भट्टे से निकलता हैं तब यहाँ का दश्य देखने ही योग्य होता हैं। ऐसा माल्म होता है, मानों आग की नालियाँ वह रही हों।

इस क्वे लोहे को पड़ी-पड़ी चास्टियों में भरकर ईस्पात पनाने के भट्ठों में इंजन-द्वारा ले जाते हैं और वहाँ हवा के द्वारा कार्यन कम कर मट्टे में डालते हैं। जब ईस्पाठ



हैं। बहे-बहे सामानों को उठाने तथा इघर-उधर लेजाने के लिए विजली तथा 'स्टीम क्रेन' भी हैं। इस कारखाने में र्वावपय मारववासी भी अच्छे-अच्छे पदों पर हैं। कार-साने के लिये कर्मचारी शिक्षित करने के लिए यहाँ एक टैकनिकल इन्सिट्यृट भी है।

टीन, तारकॉटी, विजली के तार, मालगाड़ियों के हन्दे तथा रेलदे-स्लीपर बनाने के यहाँ प्रथक प्रथक कार-साने हैं। ये कम्पनियाँ वाता-कम्पनी से लोहा; विजली वधा जल लेती हैं। इनके कारखाने वधा कर्मचारियों के रहने के लिए मकान अलग हैं।

भारत के प्रवक्तों की अचित है कि इस औद्योगिक युग में कला-कौशल सीखें और मातुभूमि का हन उज्ज्वल करें। भारनवामी प्रति वर्ष वीर्य यात्रा इन्हें हैं: पर मेरा यह विचार है कि आब मारत के प्रन्देन्द्र 🚓 पुरुष, युवा, षृद्ध तथा बालक का यह कर्तक हैं कि वह अव अमरोदपुर बैसे औषोगिक वीची का नी उर्वेन किया को तथा स्वयं एवं अपनी सन्तान की स्टब्ट है हीई। गिक अनुष्टान में भाग हिने के कीक करहे। इसी ने भारत का कन्याण हैं।

पट-स्टाइस

सक्षणात चानकान हैया हुमा । उपरान सम्बद्धी । प्रदृष्णान समित्रता । अनुवान-कार्य, क्रांत्रत्य । ब्रीट-वृद्धिः का वार्ट । केनेश-नाशे। कारोटेंड इटिचार केंग्रि करण हा की



ाम पात्र में एक पुरानी भीताविष्ठ कहानी की बहुत ही। विगरम में किया गया है।]

एक दिशान बन था। दीन-वीम शिस-वीम शिस मिन्नुप की होंपरी या सुनाविती के बामवताल होते तल का पता न था। उनमें एक उम्मीय ठाउन के पाम किया न एम कियो ही हरित गरते थे। तालाय के जिनारे र बा एक देव था। इन पेर के नीये पानाय-व्य में परिदेश कि दर्धन बरते और बन्ने आते। दीपपर बी परिदेश का दर्धन बरते और बन्ने आते। दीपपर बी प्राथ्य के के देव के नीये दिमाम बाते। एम की प्राथ्य का दर्धन के हैं, महादेश का दर्धन बाते और ही को। दिला कियी एमन है हो ही हिसी की बर्म का का एक । इनमें के बड़े ही करने मुख्य अपना जिहिंग

सीराम वस्तीत साते हैं।

साम्युक्त साथ स्था व साम्युक्त की साहरीयों के हिंदी है।

काम्युक्त साथ स्था व साम्युक्त की साहरीयों के हिंदी है।

काम्युक्त साथ स्था व साम्युक्त है। साम्युक्त की हिंदी है।

काम्युक्त साथ है। साथ है। साथ साम्युक्त है। साम्युक्त की कि है।

काम्युक्त की साथ की है। साथ साथ साम्युक्त है। साम्युक्त की हो।

काम्युक्त की की है। साथ साथ साथ साथ है। साथ साथ साथ है।

काम्युक्त की है। साथ है। साथ मिला है। साथ साथ कि हम साथ है।

काम्युक्त साथ साथ है। साथ सीका साथ हो। साथ साथ है।



रानी छुट्टी चाह रहे हैं। तू आज्ञमा तो कि हम अपने रचन का पालन करते हैं या नहीं १<sup>27</sup>

च्याघ के मन में श्रद्धा और कौतुक जाग उठा। ठीक स्पोद्दय के पहले आ जाने की ताकीद करके उसने हिंगों को पर जाने दिया और खुद बिल्न के पत्तों की रीड़ता हुआ रात भर पेड़ पर जागता रहा।

ठीक स्रव उपने के समय पुनः लौट आने की प्रतिवा उन्होंने की थी। अतः वे हरिण अपने पर गये, याल बच्चों से मिले, अपने सींगों से एक दूसरे की सुजलाया, नन्हें बच्चों की प्रेम से चाटा, ज्याव की कथा उन्हें कह सुनायी और विदा मांगी; "शर्ठ प्रति शास्त्रं इपांत्" (दृष्ट के साथ दृष्टता ही करनी चाहिये) अरे दृष्ट यहेलिये की दिये बचन को पाउन करना चाहिये। अपने शरीर का तमाम बल लगा कर यहाँ से चुरचाप माम चलें—ऐसी सलाह देनेवाला उनमें से कीई न निकला।

सगै-संदेधियों ने करा, "चिठिये, इस भी साथ चलते हैं। स्वेच्छा से मृत्यु स्वीचार करने पर मोख मिलता है। आपके अवर्ध जान्म-पान को देखका हम पुनीत होंने।"

बात देवे नाप हो लिये, मानों न्याप की हिंशहीत की परीक्षा करने निकल हो !



### भश्यास ं

 प्रमाय देशे दिशक चीड़ी को भी अवनी शंतान के भरण-गेपण की जिला रोडी हैं इसका प्रमाण दो !

भिना दोती दें इसका प्रमाण दो ।
- स्पार्ट और बादा पूरे करने कर क्या ग्रमाव पहला है। बोर्ट जहारूक्य देकर क्याताओं ।

के विकास क्या है है यह कह होती है है जहने कि देवल की पूर्ण होती है इससे यह साथ कही दिना है

षः क्षांत्री में कारते क्कों के यान जावार कीने हैंस प्रकार निया है. १० कारतारी संस्कृति—दिस्याया, स्वायब, कुणुद्र, दिसान्द्राचे, जाया

संप्रदान, सम्पन्ति, कानगुँज, कियानेच है १. कार्य किसी कीर कारते सावशे है सर्वाय की स्थापन कीर की इस

कार एएन । कार्य के इन दक दर्या ना का हम प्राप्त होते । कार एएन । कार्य के इन दक दर्या ना का इस प्राप्त को ना

कः, क्षां या भीत् दिवा से क्षत्र तल वयापालालाव क्षाद्य शिली । न्यः - दशकाल, व्हेन्द्रण कीत बाहीन्त्र क्षात्र रिकीण क्षात्र जिली ।

न्द्रः । देशकाश्च, वरुक्ताः कार्यवाद्यात्रात्रः द्वेनका श्वन्तः वरुताः । न्द्रः वेदारा कार्वेद किन्ते । इतः नगर में द्वांत के द्वाराण प्रणापन्य दो देवः । द्वेरणार्थक मित्रा विभी नगर है है हरायस्य पेवर नजहासी ।

## ३०-साइस्टेह

्रिकेटेटेटे का भारत कहा मुक्ति को पहार काले हैं का स्वाह के का का मुक्ता होता के साम स्वाह का मान्या होता है। इस कहा है ना का रहा है। एवं का रूप के मान्या होता है एक स्वाह है हुए स्वाह है हुए स्वाह है हुए हुए हैं हुए स्वाह है हुए स्वाह है का स्वाह स्व

ें सहार प्रदेश का है। यह नक्ष्य स्थान देख के प्रदेश पत्र पार्टी देखा की गारी प्राप्त



क्सान पहले से ही इन्छ रोगी था। इस कारण वह तो बार ही पाँच दिन में इस लोक से चल बसा। उसकी मृत्यु से बड़ी इलचल मची। प्रत्येक व्यक्ति मुखिया बनकर दूसरों पर ज्ञासन करने की चेष्टा करने लगा। परन्तु दूसरे के आदेशानुसार चलना किसी को मलान लगता या। अन्त में सब लोगों ने सहमत होकर एक युद्ध की अपना कसान नियत किया और उसकी आज्ञा में चलना स्वीकार किया।

इष्ट दिन व्यवीत होने पर क्यान ने देखा कि अप खाय-द्रव्य केवल तीन ही दिन के लिए बचा है, और इतनी अस्य सामग्री से हम सब का अधिक दिनों तक निर्वाह नहीं हो सकता । तब उसने सम्मति दी कि सबके नाम की चिहियां डाली डायें और प्रत्येक चौथी चिही में जिसका नाम निक्के, वह नमुद्र में फेंक दिया जाय । ऐसा करने से मन्मय है कि हल दिन तक और निर्वाह हो सके । यह बात सब ने स्वीकार की । टोंगी पर, जैमा कि हम करर लिख आये है, इन्ह १९ मनुष्य थे । उनमें एक बपन, एक पार्तीक और एक बर्ड़ को, उनके

क १० १ पन में यह निराम है कि माने हमय अपने जान मह के चिते हुए ने के कि देशर के मी पक्षाण मारा काम होता है। यह पानी के हमने ही हाम जामाम में में हाना पहुंच है। यह माने हमय पानी में ही हैं कि में माना माना में है कि माहे हाहती म होती। हमी में यह पानी भी होम किया गया था।



हो गया, उसकी आँखों से अधुषारा यह चली और एमकी दिचकी देंघ गयी। वह अपने हृदय की कहा करके बोटा, "प्यारे भया; तम इक्त भी बही, में तुम्हारा कथन न्हीं मान मकता। देव की इच्छा से मरने की चिट्टी मेरे साम निकाली है। जपने प्राण पचाने के लिए दूसरे के याय होने में पूरा सारी पाठक होता है। और फिल, सम धे मेरे युगे बाई हो और मेरी बाज-रहा के लिए इतने रतारहे होश्त भाव-स्तेह प्रवट कर रहे हो। यदि भै अपने प्राप्तों की रखा के लिए तमकी बाट के बाल में बात दें शो हत से बहबत पांतकी इस संमार में जीन हौन होगा। ऐसा बच्ने पर देश हृदय शोह और मीह से इश्वीत होता रहेगा। अन्त में बिली दिन होंगे भी हापारी से बाक्या काना पहेला। इसहिद में बदता है दि हम इत चिन्ता न करी, हते प्राय ग्याम करने ही।"

रेष्ट्र भाग वी बाद गुनवर करिए आरा से बाद, भिष्ठ मार सिविष काम मिर्मि कि में अपने अदियों भागती कभी में मारी हैंगा है। इरना बाबर मेरेड करण के पान प्रवादत पर मृत्यूच बर मेरे गया १ यह हैंगा रेपा पान में बाद, मेंब्रेस, अब हुए होंने लोड की । इस पा माना मेरे बाद बर्ध, बादनी गीन भी बा पान रेपा बादे। मेंब्रा, बाद मार्थ बाद, मेंस् बाद मारी । इस हरी बाद नामा बादे हैं।



बान होते ही मुजंबीक के पहाड़ की तराई की भूमि रिस्टार्प दी। उसे देखते ही मचकी जान में जान जा गयी। दमों के ममीप पूर्वनाटवाटों की नयी वस्ती थी। वहीं ये रिंग ही पहुँच गये। उन दोनों आताओं का हजान्त गुन-कि वहाँ के निवासीगण बहुत प्रसस्य हुए और छोटे थाई एवं उसके प्राण बचानेवाटों की बड़ी प्रश्नंसा करने टमे।

पाठ-सदावद

### 827£1E

- t. । शहरी क्षणा के ब<sup>ार</sup> कक की करी कुमरत दक्षणी है है
- र्रे दिशी विकास स्था है है सबस्य राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र स्थानिक । सामग्री स्था से सावीवर को सामग्री में दिला सिली सामग्री
- इन कहारी है इसे वाहरी है हात किसका करहरार कराए। करहा करणा है 1 करें।
- इ.स. १८६४ की बाद है साथ हिंदी कही प्रदेशकरी करने हैं के
- 6. A section of a contract to the first tent to the section of a contract to the section o
- To graph the months of the time graph, a latter time
- द्राहे क्षात्रकार पुरालय देशवालोका कुलका कार है हिंदी



मनुष्य-क्रमा वित्त प्रकार सार्यक हो सकता है !

प्रश्नाद को हरि-मांक के दिवस में ग्राम बचा जानते हो है
 भुव बीन था है और सकते किस प्रकार पद प्राप्त किया है

रे. देश के द्वार होने की कादा बालको पर दिश प्रकार निर्मार है !

इस ६६ता को याद बरके गुनाशो ।

# ३२-महर्षि दधीचि

[इस पाठ के लिएक साहित्याकार्य परिष्टत करारीकर हाइसी है। ये कारा किए। (बिहार) के जिलाधी में। उन्होंने संस्था के 'शाहरा' कीर 'स्टाकर' एवा हिन्सी के 'शाहर' सामव क्यों का सन्याहन किया था। हिन्सी के क्योंने बहुद की पुल्लें क्षित्रों की,क्यों काहबीकीय समायण कीर महासारत के ब्युवाह सुरव है। 'बीसोवाक्यान' मास को पुल्लें के चल्लेंने हाकीय काछ के भारतीय कींने के विकासीत बहुत सन्यों हम से किलेंने दे। की पुल्लें से की में हिया हुआ क्षेत्र हिया गया है।

महिंद्र दर्शनि दिली दन में तता दाने हैं। दहीं इनदा पुना आध्यम दन था। अध्यम में आस्तान की भूमि दृष्टी और तताओं से हिंग भी दिंश रूप हो तह मही दिंश राज अथन में और दिलापी दृष्टि तह द्वारे दें। हा गरदा दाम या अध्याप-विकास, द्वारी बा दृष्टा गरा गर्थे अगम में संगा में तालक्ष्य से अगमित दृष्टि में में में वा दिंग में में हैं हा नद्वार में अमसित दृष्टि में में में वा दिंग में में में के हा नद्वार में सा दृष्ट अभिन्न हों हो मार्ग दें में में हमार्ग के स्वार की सा दृष्ट में मही द्वार पर है। महीं दृष्टिय ही दृष्टि



कि पर बृष्ठ सोच रहे हैं। वहाँ उस समय को देठे ये उनका उपा प्यान न दा, दे वर्क विवर्क में ही लीन थे। उसी समय मरान ने दा, दे वर्क विवर्क में ही लीन थे। उसी समय मरान ने नो के सामने एक हुद्ध माद्रप उपस्थित हुआ। के में ने उसका स्थापत किया। महार्थ को म्याम बर वर्ष पेठ प्या। महार्थ ने जीवी नजर से उमकी और देखा। यह परदा गया और खड़ा होकर हाथ चोड़कर बोल, "मरासाव, में इन्द्र हैं। में मायण-देव में अपकी सेवा में इसिए उपस्थित हुआ है कि हो आपकी हार मायन है। अडएक मायन के उपजुता यह रूप मायम विवर्ण है। अडएक मायन विवर्ण है।

महाँ में कहा, "हार, हम सात के निए मिन्स हो। इस अपनी इस जान-प्रधान नीति के बाग्य इस समय इस समय इस समय इस उठा गरे ही और हामारी इस अपीरमा बात पात समय देवी की भीगरा पह नहीं हैं। यह तमयी तियम सप से थान लेगा चाहिये कि इस में रिजयी होंगे की मान नहीं हैं। तम इस से देवार के साम के पात समय हो हैं। तम इसे दिनी से देवाराय का पात का में ही हैं। तम इसे इसे साम का अतुमार हो काला चाहिये था। पा इस्त हैं कि इस करी तम मही हुआ। "

हम्म में बहा, मिनामार, यह जीति केसे बारी है, बहु की बहरवारि की हैं के बहरवारि की बीरित की बार्यका में बिसाद करते का बदाल कर कामा है। ऐसा दबार में मीरित में बाहरा की सबजाता होती हैं, प्रमान की बुद्ध पर महिलाद करता है



कियें हुम्स होता रहे हैं। देशासन स्पर्ध हो गया: इटरपांड की केरिये में केटें पत नहीं निकारत । इस पर लोग इराय दिस्मार्थको शास हारे थे। उनको हमलेको ने अपने हिंग सुनारे और उनके इर करते में महायश माँकी। मान्देर धीद होगी ने दर्भ माति थी। दे प्रस्त हर और उन्हें दे राज पत्रसाया । एवं। दे हिल् मैं बापकी होता में बलया है।" इन्सा बहाबर इन्द्र पुत्र ही रही। महार्दि भी पुत्र है। इत राष्ट्र हार समय दीत गया: पर इन्द्र स दीवे। हद म्हर्षि से बहा, "दर्शिंद, आपकी हम सम्बन्ध के हताने करा बदल हैं। अब महीब करी बाते हैं। श्री हुए बार दहना कहा ही विकाहीक होदर पते " राह ने दश, "महाराज, में भारते हुए मार्चना धर्मे बादा है। एदराजी है कारणा द रूप अग्रद की मापा के में कारते हुए सीवहा स्पूरत है। अप क्यू में हैं, जाएको मह दिएको का बक्त से क्षत्र है। उन्हा है, स्तु देश का संदार पूर्ण करेते. कान्य कारों हम्माय क कोता । महार्थ च कहा। अहार प्राहरण क्षेत्र कहा है वह अहल that is not be stated. The house of the THE SECTION OF THE SE विकार है की एक एका का को करेब कार्रे बात है, बार्क स्कू

देने बहुरे बनार का उन्हेंब हैन का नवन है हैं



दन कातों को सुनवर रुद्ध हवाय ही गये। ये इल कैंक न महे। महर्षि में पुना बहा, "ये बार्ड में अपने क्ष्मक में नहीं बह रहा हूँ। आप यह न सम्मिति कि दि हातों को बहबर में आपको निमाध बर रहा हूँ। ये को कभी अलग हैं। उनका लदाब धीड़ी देर के बाद हैं? पर में देखता हूँ कि जाप घपड़ा करें हैं। अन्यह रूप में बीश-निवा के हाना धपना करिर रीड्टा हूँ। यह हाईची को से लीजियेगा और उनसे अपना मन्तर्थ हिंद बीजियेगा।"

मधार्थे ये केया की विषय केवित कर्त कर पारण है। सामा मधार्थे कर्वाधि करवत में अवन हैं।

### KID EIPIEE

काम का करण, प्रिकार्य के इस के बाद देख का दूरण है। एक कर, प्रकारण कर्म है दूर का प्रकार के का का का का का का का काम का का का का दूर का काम को राष्ट्र के दूर का का का का का का का का का का

#### . ..

a the second of the second second to the second of the sec

\* 10 3 m d



( 248 ) उप प्रें जानते हैं सदा मारतीय हम है अगय। फिर एक बार है विश्व, शुम गाओ मास्त की विजय ॥ साक्षी है हितिहास हमी पहले जामे हैं। बायुत सब हो रहे हमारे ही आने हैं॥ बश्च हमारे वर्हों नहीं भव से भागे हैं ? कायरता से कहाँ प्राण हमने स्वामे हैं। दें हमी प्रकाम्पत का चुके छुरपति तक का भी हृदय। पित एक बार हे बिस्व सुम गाओं भारत की विदय ह पती प्रवाधित नहीं रहा है नव हमात है दोलन कर जुने सका यह दम देखें हालू ह दरकारो वर वीत वर्ग ता हम्में हम्म di dimine La de, de la d alla यस प्रधान को रावक कर्त नहीं हैं हुए कुछन for each of the second constitution e imas cie ca dia fam fina. ners of the state negative at the state

to the st that the property 11: 510 to 12th that we want to be a come fight to the time of

for to end lie go a. The for the

( १६० )

पाठ- सहायक

शिल्युक्त को इस दिया या !

धीर्य = श्रुता, बीरता । साधी = यवाही, सकुन देनेवाला । मुरपर्र ⇒ इन्द्र । अवनि ⇒ पृथ्वी । यूनानी वो हारे—यह गांत चन्द्रगृप्त भीः के चैनिकों ने उस समय गाया था जिस समय उन्होंने यूनानी राज

च्यप्रयोग

१. श्राध्यार्थं बताओ—अमव, जायति, कावरता, दलित, शरणातत. प्रकम्पित ।

२. अर्थ लिक्षी और अपने बाक्यों में प्रयोग करी- जग में राज है। भारत की विजय । कायरता से पाण स्वागना । दक्ति करना। धीर्य । सङ्क्षाता । गम्भीर ।

भारतवावियों के निशेष गुणों का वर्णन करें।

शरमागत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।

थ. इस कविता को बाद करके सनाओ।

५. होच के समय मनुष्य की क्या दधा ही जाती है। गुण, इम. भारत, सरपति, बतुकाओ और अवनि ।

निग्रविशित शस्दी को व्याकरण ने बतलाओ:-ग्रीचै, बीचै,

